महताबरायके प्रवन्धते

ज्ञानमण्डन यंत्रालयमें मुद्रित।

# विषयस्वी।

\*\* ci 54 \$ 45.00

# भवम सगड

# (प्राचीन भारतवर्ष)

प्रकरशा-दिहासका उद्देश्य

#### प्राक्रयन

|             |                                       |              | ***    | - 1      |
|-------------|---------------------------------------|--------------|--------|----------|
| दूसरा       | प्रकरसा-महुद्य मीर समाध               | ***          | ***    | *        |
| ਗ਼ੰਬਧ       | प्रकरगाराज्यकः विकास                  | ***          | ***    |          |
| चौधा        | प्रकारमा-नातिका इतिहास                | ***          | ***    | 9        |
| पाँचयाँ     | प्रकरसा—मध्यं सम्दर्भका प्रसम्भ       | ***          | ***    | 3        |
| द्धरवाँ     | प्रकर्शा —वैदिश कान                   |              | ***    |          |
| सातवाँ      | <b>प्रकार</b> सा—उपनिषदींश <b>र</b> स | ***          | •••    | ą        |
| आठयाँ       | प्रकररा —दशलेक शa                     | ***          | ***    | ع        |
| नयाँ        | प्रकररा —रामास्य भीर महाभारत          | ***          | ***    | 3        |
| दसवाँ       | प्रकररा सिक्ट्र भीर तत्थाधीन भा       | <b>ং</b> ব   | ***    | 3        |
| म्यारहवाँ   | प्रकर्गाबेंद्र धर्महा प्रभाव          |              | ***    | ν,       |
| यारहर्वा    | प्रकरणा—शेद धर्नेश मननति              |              |        | Y:       |
| तेरहवाँ     | प्रकर्गा-वीनी यात्री                  |              |        | 4        |
| चौदहयाँ     | प्रकरसा-दाद्य माकनयाँ समय देश         | धे राजनीति र | भवस्था | <u> </u> |
| पम्ब्रह्याँ | प्रकरता -रस्तामी टइरका नुसाविता       |              | ***    | X:       |
| सामहर्यां   | प्रकर्तापरिचनोत्तर तीनांके प्राक्तन   | c            | **     | Ę1       |
| सत्रहयो     | प्रकरसादिल्लीकी सम्बदन                |              | ***    | 3.       |
| भगरह्य      | मकरणा—पार्निक पुनस्द्रार              | ***          | ***    | U)       |
|             | प्रकर्यासुस्तमान ऐतिहासिक तथा         | F=44€        | ***    | 32       |
|             |                                       |              |        |          |

| • | ₹. | ) |  |
|---|----|---|--|
|   |    |   |  |

#### हितीय संगई

| - ( | ( राजपूत | तथा | मुग्ल | शासक | ) |
|-----|----------|-----|-------|------|---|
|     |          |     |       |      |   |

पहिला प्रकरसा-नाजपूर्वोकी मत्ताका प्रारम्म

पटिला प्रकरसा-मगर्जेकी जागृति ...

| Suci and and and and and and and                 | *** |     |
|--------------------------------------------------|-----|-----|
| तीसरा प्रकरगा—मुगल बादगाह                        | *** | 8,  |
| सीचा प्रकरणा—राज्योम वृद्ध                       | *** | 8,0 |
| पै ययौ प्रकरसा—राजा प्रनापक प्रचान               | *** |     |
| वटवाँ प्रकरहा - सुगड सामाज्यकी भवनति             | 444 | 31  |
| सातयाँ प्रकरशादाक्षांय जातियों हा मारतवर्षमे भाग | `   | 91  |
|                                                  |     |     |

#### **₩**231 (©2)+-

# वृतीय सगड

| ( मराठा सा | व्राज्य) |
|------------|----------|
|------------|----------|

| दूसरा प्रकरशा—वनपान स्वाना     | ***          | **  | 444 | 1     |
|--------------------------------|--------------|-----|-----|-------|
| तीसरा प्रकरता—गम्बाजी          | ***          | *** |     | ~ = 4 |
| चीया प्रकरगा—शिवाजी साह्       |              | 4.4 | *** | - 1   |
| पाँचयाँ प्रकरता-कामीसव द्विशीय | <b>वेशका</b> | **  | **  | . 1   |
| स्टब्से प्रकरता—न'काजी वाजीशव  | मृनीय पेर    | বা  | **  | 91    |
| मानवी प्रकारत - मानवात चीवा है | अता          |     |     | 97    |

450

# चतुर्थ सगढ

#### ( मिक्ष राज्यकी उन्मति )

| <b>र्</b> मच | शकरसाइत       | न्दिवस  | Fig.          |        | ***   |  |
|--------------|---------------|---------|---------------|--------|-------|--|
| त्रंबय       | प्रश्रद्धा-नि | 2, ()   | राष्ट्रनी निक | नग: १३ | 27754 |  |
| -            | -             | .179 41 | t Arrive      |        |       |  |

पहिला प्रकरशा -- निश्च मध्यरावडी म्बागन

चादयाँ प्रकरशा—मैतृर राजका शीक्षण कारिमक उत्तान

# पंचम खराड

# (प्रथम भाग)

### ( श्रंग्रे जोंकी बल-वृद्धि )

|          | प्रकरसा—दक्षिणमें मांसीती मौर भेषेत्र | *** | ***   | 314   |
|----------|---------------------------------------|-----|-------|-------|
| दूसरा    | प्रकरगा-चंगालमें मंप्रज               |     | ***   | 15.   |
|          | प्रकरगाभीर वासिम ,                    | *** | ***   | 120   |
| चाँथा    | व्रकर्गामसर्थे तथा भवेत्रीका धंवाम    | *** | ***   | ₹•(   |
|          | प्रकरमापहिला भवर्नर जनस्ल             | *** | ***   | 3.91  |
|          | प्रवारका—दक्षियमें मंभ्नींना संगान    | *** | ***   | ૧ ર ર |
| सातवाँ   | प्रकररा गार्ज गालोंसे दार्डिजनव       | *** | 4 7 6 | 2.80  |
| श्राठवाँ | प्रकरसा—सिक्तोरा भेषेज़ींस युद्ध      | *** | 110   | 44    |
| नयाँ     | प्रकरता—सिक्सोंका मन्त्रिम प्रदश      | *** |       | * \$  |
|          |                                       |     |       |       |

# ( द्वितीय भाग )

# ( श्रंग्रेजी शक्ति उन्नतिके शिखरपर )

| ताहिया भक्ता देव चन्याचारा शाका व विव | . 16114.4 | * * * | - 40  |
|---------------------------------------|-----------|-------|-------|
| दूसरा प्रकर्गा-एवन् १६१३वा निपादी-निव | ींह       | ٠.    | 409   |
| तीसरा प्रकरगाविद्रोह दमन              | •••       | ***   | २⊏३   |
| चौथा प्रकरमासम्पनीके राज्यकी समाध्य   | 144       | ***   | 360   |
| वाँचवाँ प्रकरताविदिश साम्राज्य        |           |       | २६१   |
| द्धडवाँ प्रकरतावर्तमान भारतवर्ष       | ***       | •••   | ₹€.   |
| शन्दानुकमिएका                         | -         |       | 3     |
| इस विपयकी श्रान्य उपयोगी पुस्तक       |           |       | 3 2 ; |
| प्रसिद्ध घटनाओं तथा शासकोंकी सूची     |           |       | 32    |

क्युंक देनी वांत व्यावमें दबनेने प्रस्तकों क्रोक विशेषनार्थ समझमें बा सर्वांत : तानीय दाविने दिवनी लानेक हैं कराय हुनमें राजपूर्ण, साओं, तथा दिवनों के सानुष्यान मीर बनानक, अन्य युक्तों में विश्व माधिक रिन्तन वर्षन निका नावा है : चाकलण करनेवाकों या सामधी के युक्ते ह्यादिक दिवन कर्यन न नेनेक कारण है। प्राकलण करनेवाकों या सामधी के युक्ते ह्यादिक हिन्त वर्षन न नेनेक कारण है। प्राकलण करनेवाकों या सामस्य माद्र, व्हानीर हम्याद वारणाहोंने वर्षन एक एक ही दो जरूपारोंने हैं। सामस्य कर दिया गाया के व्याव गर्नेना करायोंक माजपांत्र मी वर्षा कहा जा सकता है। किन्तु राजपूर्णोंक साथ यक्षपरके, सारांत्रके साथ कीर्यनिवन्ने, तथा सराठी चीर सिश्मोंक साथ क्रावों में घंपरेका, उसी प्रधार संवन १९१६ के 'नियादी-विद्रोह' का विशेष विद्राय विद्राय

कल्पने इस इनना केर कह नेनां चाहने हैं कि खेलकहारा प्रमुख नामोंने इसने बया-सन्तर कोई परिवर्षन नहीं किया है। ही, कहीं कहीं ए खेलकमें जाके पान कर खरदर ने दिये हैं। खिलिन पुननकों जहारा दिसान न था, बसा इसने समल पुननकों याँच कक्षों खेल कुत्र है, पहलांकि बेंद्रेनकों को प्रमुख किया है, समर्थ है वसमें कई नृदियों रह गयी हो, ब्लॉडि ऐमी घराखारी टेस्ट टीक दिवर-विकास करना खेल हुए बालका च्यान सकता कि एक जकरबारा प्राप्ता दिन विवर्ष नुबें जकरबारी न बाने वादे को समुख्यातक कार्य है। चाला है वर्षामाने क्यों प्राप्त हम बात कार्य वादे की किया होंगे।

र पहालक समग्र १३६१५ इन सन जुडियाक श्वित हैं हो स्टार करता ।

मुकुर्मालाल श्रीवास्त्रव ।

# प्रथम खराड

\*\*\*\*\*

प्राचीन भारतवर्ष

# 📲 भारतवर्षका इतिहास 🤃

an with the foresame

# वीहरण अववर १

### 1 . 6, , . . .

អ្នកស្រុក ស្រុក សស្រុក ស្រុក ស្រុក ស្រុក ស្រុក ស្រុក ស្រុក ស្រុក ស្រុក សស្រុក ស្រុក ស្រុក

कानुनिय रिकास क्षेत्र कार्य का पूर्वित सर्वेद्र सन का हिसाहै। जिस संस्तित्त सनेत्र को स्वतित देशा साते के, वे खंब केवल कुछ हिनीकी नार्शन

्रिक्शनीवर् क्रवेते वर्ष द्यारीमा द्वाचा काले के, ये चव- केशव क्रेस्ट (द्यारीकी बाधा-रिक्टर्ट के ही काल होजाने हैं । अवस्थी नेजियर केई ब्रुप स्वतिक साथ प्रेम प्रवर्तकात्वा वर वैदे वाले कर मकते हैं हैं जो बरणाई हम नजब संभारने रूपते

भगानकालका वर वेदे काले कर मकोर हैं । जो वारणाये हम सजय संसारके गुमरे करोपना ुं भागारें हो रही हैं, कुछ ही वयरोंने यर कैटे होंने कमका छान हे। जाता,

है । जिल समार विज्ञानने हमारे क्रार यह चढ़ा समझार विनां हैं
क्ष्मी स्वाह पुरिदानने हमारे साथ यह अभाई ही है कि उनके कारण कालाने
पूरे वह केनी है। पुरुत्तर नेनारकी स्वाहन परितार है। साने ह्या प्रकार का
क्षमी है लेनी हम उने कालों स्वाहन परितार हम प्रकार हमें
क्षमी हे लोनी हम के कालों स्वाहन हम कर परामाने हैं।
क्षार व्याहन हमने हम देने स्वाहन हम हम हम है।
हामानन पाने
कालों सार्वेल्ड सीववार पितार हमारे कालों के सार्वेल

क्रम्यम् का कार्यके सनुर्यो के प्रमाणा देणांने ज्ञान दोला है कि प्रमाण केंद्रे कृत्यम्य का शास्त्री । केंद्रेण वर्गमार्थि शास्त्री है और दुर्गम भी अम्बा र्यक्रम्य कुरू की परीक्षित रहणा है। दून वो गींके प्रीपनी सारर अनकाल भरीना सुरूके क्रमाल हिन्न वोत्रो है।

पुर्वेश-सर्वतः स्थाने वर्तः निवासं स्थानियानीकः साम वै यो सनुत्वसमामधी प्रकृति कर स्वत्वनिमें कम करतः विकादं देश हैं। व्यक्तिमत् सीवम् वीट् सामेन

क्रीयमंत्रे युव युव आरी केतु यह होता है, कि वन्हिरात जीवन प्रकारकः वृद्धक क्षत्रमाणिक जावानी या कार्या है, युवपूर क्षत्रही करावानी स्था कार्या क्षात्र है, युवपूर क्षत्रही करावानी स्था कार्य की क्षत्र क्षत्र कार्य कर्म की स्था क्षत्र क्षत्र कर्म कर्म की स्था क्षत्र क्षत्र क्षत्र कर्म कर्म की स्था क्षत्र क्षत्

46 Cit fa es mar Sees mires ere t:

हर्मीयम् कावाम कंपन पाप विकास (निवास प्रामुला प्रमास है। वे निवास पृत्र काव्य है के इसके उत्पादन कर विकास व्यान्त्य की साथ है। इस्त प्रमाद कुण्यास्त्र कावामा कावामा कावामा की प्रमास कंप कर तर प्रमास प्रमास है। एस इस्ता इस्ता इस्ताय कावामा कावामा कावामा कर के हैं परिवास वर एस्ता है कि कुलका इस्तायक कर वहन कावा हो जाना है। करने एक प्रमास की साम इस्तार कावामा कर । कावामा कर को कावामा कर कर के कावामा कर एसमें व्यानक इसे करनाम के स्वास कर कर कावामा है। वेश कर इस्ता कर प्रमास कावामा कर कावामा कर कर है। इस कावामा कर है कर कर वाला इसकी रहा करेत बाह्योंकी सेण्या कर है अती है कीर वह मैंसी अतियाँका तिहार बन जाती है, जो बसी जंगली बजलाने बारे नहीं बीते। उसका उत्त क्रार्ट हो उसके दिनार हा कारण बन जना है। इतिहासंसे घटनाओं का कावयन कारे इस के जियम जान महते हैं जो जितियाँ हो उद्यक्त करता किया करते हैं।

चान्य सम्मेष की हुनिशन विमनेका बहेरक ही मकता है। बढ़ि इति-शायक नेवाह प्रज प्रतिहा है जिसहा वह दनिहास निख रहा है तो स्वमावतः

हमके इस्ता होती है कि में करने पूर्वजीके करोंके वर्शनमें बरती बाद्यमणेत्र उपनिष्ठे करण परमायेता तथा न्यापरीसताका साव उत्पन्न वर्षे । इतिहास बाहरींटे निवे कीर मर्जेमाधारकों तिथे पूर प्रशास रामर सम्मेरित हिप्ते ग्रहेंबं बाते वाता हान है। बारे प्रशाहने यह अतिक जीवनको उत्तक का सकत है, हिन्तु देखरे प्रसावने अलीक जीवनका विनाम भी कर सकता है। इसलिये यदि इतिहास क्षेत्रक

हिसी हमी। बनिका ही विस्ता कराय कारती बेहरा निया परना शीर उस इतिही महादो दम करना है। में बहु हम प्रयाग्या हतिहास विस्ता है दिससे उसका प्रचेत्वन मिछ हो । इतिरासकी घटनार पृक्ष ही होती हैं, किर भी उसके बतेन बानेही विधि मीधा या उत्तर प्रमाद उपाइ कर देती है ।

इतिहासके बहुतमें सेयक वहाँ दूसरी पुलाहोंने घटनामें की पक्षा वर्ति हैं बहुर हम मिदान्तको न मममते हुए सेयनीत्रीका में बहुक्स कर बैदने हैं। दे मही सम्माने कि क्रियनेमें विचान्ध्रीय दृतिहासके महीजनकी सर्वेशा बहुच देती है. चीर वर बातको हारमें उस समग्रके समान है। अने हैं जिसमें दह भारताही राजा कार लेगा है।

बनिकी उक्की का कार्यन पूर्व जेवन का सूख्य उस तरेत विशेषता काफिन है, के उसके करना उन्ते हैं। यह नरेर इसका साव-वा कामा है।

इसके बन्द ही। अनेसे बढ़ अनि सुखबर सर बाती है। एक उर्वति बनार अप बुक्त नहीं तरार खड़ा है । वह सुद्र कीर हरा परा है, क्यों त्रेंगान राज- कि बह बलके समीर है। काल मार्के वह गिरका सरेका-रेक प्रत्यक साम प्रश्निय प्रया है। यह में ह्या हुआ सी सूचना साम के कारए यह है कि उसके मृतका नवा ही गया है और उस ---

घर उसे नहीं दश सहरू

र्रोत्हान विवरेके सकारात्या राजके हे तुलान कीर युद्धीके बर्सन पारे जाते हैं। इसे मार्च मेरित समस्र केता सावरप्रक है। जा कोई क्रांति का जातिक प्रकृत सूक्ष्मी बक्रका क्रांती सामाईका प्रकृति है ही इस इहार दे सहाराई उपित्र करत् दन इन्हें है। दह सहारत सम्बन माने विविद्ये सरीपे महर है । हमीने महालका कुछन इस बानिका

#### मारवर्षका इतिहास ।

इतिहास होता है। सेसबसब इसका है। वर्षन करते हैं। सरकार प्रथम समयक्त्रम इस साधानका शस्त्र है जो इसकी रण करता है अपना जिसने सामानकी नकति होते हैं।

मान्नाराक्ष दक्षल काला है। यह निव निव कर हो सकते हैं। रायका प्रवच्य वाद विवाद के स्वाद की स्

क्रिक्टी कि

# दृसरा प्रकरण्।

# मतुष्य श्रीर समान

प्रमुख्यक्ते स्पान्या कर्डे प्रकारमें की गर्या है । एक तो यह है कि प्रमुख दो भैरोंमें चलनेवाला प्राप्ती है। दूसरी यह कि प्रमुख्य वार्ताबाद करनेवाला

मनुष्यका काज़ीन वेद की है, परन्तु इतने बड़ावर दोक देख सक्य पह है कि मतुष्य मानादिक प्राप्ते हैं, अपीत दमें मनावेंने रहनेकी भाव-प्रवचना है। बनीवाद करना भी एक मामादिक आवस्यकता है। इनोके साथ निख ज्लब्द को विना वार्तावाद होना

सम्भव नहीं। समावटों दूर काके चहेले सनुष्पका विचार नहीं किया जा सहता । जब एक पुरुषको चालाधके बहेले दूरण दिया जाता हे तो उसका चर्च यह है कि बह समावसे वंदिन किया जाता है। कारावामके दूरहमें सबसे कठोर दूरह एकान्त नृष्ट् है जिसका चालाय यह है कि वह काराव्यके वीद्योंने भी वंदिन इसा जाय।

इसने उत्तव होवर शिका प्रश्न हो है और धनने धनुसव प्राप्त किये हैं वह समान एक बहुन प्रार्थन ब्यावके सामाजिक जीवनमें, जिसमें साहित्स कथारे और रिनियां हावादि सम्मितिन हैं, उत्तव हुआ है। पदि इस कियो निवंत पनमें उत्तव हुन् मेंने और वहापर हैं। इसाय पानन-भीपर हुआ होता तो इस कहानि वह न होने जो इस हैं, व्यक्ति समुद्ध केवल मावोका संप्रद हैं और में मब साम समाजसे उत्तव होते हैं। समाजदें इसाई। समाय कमानेवाला है, हमाजिये उसको स्था करना और उसे भागे प्रजाना इसाय स्थापिक कर्माण है। जर्मन नावहारों हेमजो बन्दा है। जरवाद इस प्रमाजसे दहने हैं इसे समाजके बस्थनमें रहना होंगा श्रीह समाजने सबस्य व्यवस्य रहना चाँह नो इसारे जिसे सारी सुन्नों कि इस समाजसे प्रयक्त होंबर कही बन्से चीच जांप।"

#### अञ्चलका क्रिकार र

विभाग में था। यह सामाजिक होतेके उताहरक प्राचीके बान्यर भी पासे जाते है। प्रियों में बीचा इसका एक उदाहरण है। यदि एक बीवा पकड़ा जाव प्रधान

श्रमुक से व्यासा Taums vergem

मार दिया जाय ने सेक्डे। कीये उसके साथ सहानभतिके क्रिये एकत्र हो जाने हैं। मनुस्थिका चीटी सथा वह प्रशित्यों में हाथी। हरिन सारि सब एक होकर रहनेंगे आनम्द सीर साम

कन्याप करते है। क्या प्रमश् कातीमें तो बहत उसन है. कान्यु इस बानमें बहुनहीं वीचे बढ़ा हुआ है। यह जुक प्रकारेस सबसे अधिक चयामातिक त्रीप है। यह कमी चयन सायीको मुख्ये देखका प्रमुख मही होता

भीर मरा उपके लाथ युक्त करनेकी बचन रहना है।

हम सम वर्गमां के चान्दर गुरू प्रकारका सहयोग पात्रा जाला है। सह महचे गक्त विकास है। उनकी सामाजिक क्वाना है । सहयों मनुमिक्कार्य सिक्ष इर करने जिने अहडा क्षणा नश्चार करनी हैं । इस वैदे सम्भर कीर बक कार्यके किये में साथ प्राप्तने कार्यन कर्नायको मिछ निक विभागीरी विभाग कारी है। प्रमामें एक ता शर्म होती है जी संवपह जागत करती है। बुद्ध करने पानक बरनेश बाम कार्ना है, कृत कृत्रोंने अनु जुड़त बरनी है, बुद्ध शत्रुके साथ सुद करने हैं जोर कुछ सवाक। काम जानने जान अपनी हैं। व्यक्तियोंकी भी ठीक वहीं इना है, वाची और हरिल कहे वह समझायोंने वनेंग्रें निवरने हैं चौर सन्ती भिन्न किया क्षेत्रियाँ स्थापन कर्णन कर्णन क्षेत्रस्था सामन जेर्गन है।

समुग्रीके स्वयंत्र यह सहयोग है। प्रकारका है। असूग्य अब चर्मा चार्री। श्राह क्षप्रकारी फैक्स बारम्य करता ह तक प्रायः ऐसी दशाधीमें समुदायीकी हकति हुका

asi'a

कारी है पार्ट शतुर्वात बुद करना एक्ना है जारे विकट नारिमारे नहरंगर रा उदारका लाख हम प्रकारके बुद करना एक्सा है जारे विकट नारिमारे के रार भागोंक है इस दक्षांक नेप्रायों जिम प्रकारक नार्योग कराय इ'म है हमें महारिक महर्यागढ़ा माम देना फारिये ।

माजवनमुद्देश चारीला बाध्य चीत श्रवीन श्रूपीने है कि वे प्रत्येक समय मृद्ध करनेका संयर रहे, धार्तन अध्यक्षकी धामका पासन कार्य रहे और कार्य कार्ड अन्य सामका सम्यायका आज मर्गकार कर । अनका कर क्षाम स्वीक्षणक सरण क्षत्रण है। जिल्लामसूर्योग वर सामहित सरयोग का इस इर होता है के हमा समृद्दा पार्याल अन्ते अपने अन्तर मिला सेने हैं। मानामातः इय सामान्ति वदयागानः निवात है। तालावाना राज्यस्थापिम होता है। इस ब्रह्म । कट्ट अन्तरमञ्जूषाक जिल्लामे क्रानियों सब सर्वर है । । वृत्री जानियों का में प्रार्थित पत्र प्रतिमन् में इमाना रोगा है के र प्रमान काम मना नुमानित प्रकास करक बाहर बाहर बाहर बाहर

यदि पोर्ट मानव जाति ऐसी द्रशामें है। तिसमें उसे समीपस्य जातिके साथ युद्धका भय न हो। तो उसको युद्ध नहीं करना पहता (१) गुप सरवीम धीर न युद्धकी तैयारी करनी पहती है। उनका परस्पर सहयोग स्वकाय साथ युद्धकी तैयारी करनी पहती है। उनके सदस्य धपन कर्नरवीको निकास कामोंसे विभन्न कर खेत है। वे अपना र काम पूरा करके दूसरींकी स्वस देशे हैं जिपके बहतेमें दूसरींकी धीरमें उनके मुख मिलता है। एक पुरुष क्रिक एक्टीवर प्राम करके पान्य उपका करना है, दूसरा सोहकारका काम करके उनके लिये दास रामोंकी निकीश करना है। इस प्रकारके सहयोगका धारिमक उदेश्य खाम धीर सुख है। पहले प्रकारक सहयोगका सच्योगका प्रार्थिक साम प्रतिको सामुशायिक लाभ पहुंचन। है धीर इस मामुशायिक लाभके परिशाममें सदस्योंकी मामुशायिक लाभ पहुंचन। है धीर इस मामुशायिक लाभके परिशाममें सदस्योंकी भी मुख सीर सामें प्राप्त होना है। पूर्वीय देशोंमें ऐसे देश है जिनमें सामाजिक उपनिका शाधा दस्ये प्रकारका सहयोग है

हरिबर्य(यूरोप)की सगमग समन्त जानियां सामिरक-सहयोगमे उच्चत हुई हैं हमिलये उनमें सामिरक पृक्षा चार यल मधिक होता है। तुमरे प्रकारका सहयोग प्रत्युत्तम है परन्तु वह नभी नक लाभशायक होता है तय तक चन्य जातियोंसे सुकायला ने पढ़े। सामिरक सहयोग बाली जातियां चिक्त संगठित होती हैं सीर वे चल्य संगठित जातियोंपर राज्य करती हैं।

समाजकी चालिल उसंनि सामवायिक है जिसके धन्दर रहकर मन्ध्य उत्ति काता है। समाजमे पृथक् बारेले पुरुषकी कोई सत्ता नहीं है बीर न यह घलग रहकर उन्ति ही कर मकता है। यह उन्नीतका द्वम समवायी द्वामें एक वर्णसे दूसरे वर्णकी पहुंचता चला भाता समाजको उत्तनि है। इस धर्में हमारी सब उद्यति समाजगत ही होता है। सामग्रीवर है। हमारी मस्तिष्क तथा विद्या सम्बन्धी उद्यति शारी रेक तथा नितिक, पारिवारिक तथा सांमारिक, नय प्रकारकी उन्नति समष्टिक्पेम हुई है । एक स्पति उत्पक्त होता है, वह सपना काम करके खरना भाग समालमें होड़ पाता है। हम प्रकार स्नारा समाज भिन्न २ व्यक्तियोंको कृतियोंने बदना है। प्रत्येक सत्ताका नाम चेतन पदार्थ है । बृक्त भी एक चेतन पदार्थ (क्रांगेनिक्स) है । विरोध प्रकारकी परिस्थितियातियासे यह चेनन पदार्थ ( श्रीरमेनिइस ) उत्तीन करना है भीर भवन क्रान्तित्वको दर करना है। दूसरी परिस्थितियाँमें धाकर उमका शास्तित्व नियंत हो जाता है। समाजका जीवन विशेष नियमीका अनुमास करता है। इतिहासके श्चरयनसे उन नियमाँका । लगाया जाना है और इनये राजनीतिक पिदान्त निधित किये जाते हैं।

सर्वेद्धा विचार मान्यिक था ।

साधारवानः अनुवान अनिन भी कियो प्रक विधानके वाचीन वर्गान हो-सा है। अनुवान आधः वाधानिक व्यवस्थकाणीमी जरु नहीं जा सकते । किन् जब कोई माधान कबत होना हुए या प्राणिक वाधानकार्यकार्यो समाप्रये विचारः व्यवस्थित प्रक वीद स्थानात्रकी कामनाये मुद्दिन पाना है तम कोई दिरोगकी पानन्या व कोई साथ विचार जनके संन्द्रकाण ज्या सेता है। बहुनों के समुद्दावीक कमन्तु नुसर्विष्ट पानानक करनेक विचान हो प्रकृत कावते हैं। हो जाता है। दूपका बड़ा उद्यावन प्रमान सामना कानकार विचान हो कहाने सहोत बड़ा हुया है। आपानने एकनाय विचार द्रामानिक कोई है। वही जनकार्य निके कीद बड़ी आपान है। धाराविका सामन सामान्यान विचार तथा क्या हुए।

चारत नियम तो यह है हि अवंड विधार समाजत बाम करता हुणा उसको एउ सीआकी चीर के जाता है एक पण उत्तन हो जाता है, दूसरा पण निर्देश हो जाता है। इसमें चारायन चीर शाया हो जाता है।

नियम भरत होते ई आरतवर्षमें पश्मापेतिहाक विचार अवस हो जानेमें बहाँकी अनताके अन्दर राजनीतिक कार्योंने पृथा उपस हो गयी।

परिधाम यह हुआ कि चत्रियोंको संक्या करवरर होगर्था कीर रोप जनता पीरदर्शन पुरुपाँका समृह कर गयी । परमार्थनिक्षके अनुकित प्रकार रेशका नाम कर हाला ।

जब रोमने साथारों करना शास बहाया थी रोमन कींगा भगाउनताके शिकारप जा पहुँचे। फलता उनमें विषयालि कार काक्सरबा मारा प्रीयक हो गया दिनाने रोमन राज्यकी जब सौताशी कर हो। कोई विचार हमा है परिज और उस्ता नकों न हो सीमामनश्र ठेडूंच कर बह नामका कारण बन जाता है। मन्येक गुवामें भी काय-उतनका बीज विद्यासन रहता है। राज्यनिमीना सीग इस क्य-उतनको सर्वा कुनिम कोंग विद्यासन रहता है। राज्यनिमीना सीग इस क्य-उतनको सर्वा कुनिम कोंग विद्यासन केंग्सर क्यांग कर सकते हैं, राष्ट्र जनमे सर्वेत्राके दिये बच नहीं सकते, जैने कि महिराके व्यवनमें करा हुआ महत्य प्रारंत राहिको सीमका होनेस ग्रेक नहीं सकता।



### तीसरा प्रकरण।

**→**}?@\$ €@!?↔

#### राज्यका विकास ।

साधारणतः कातीयतामें ये पाँच यांत संशुक्त हैं। (१) देश (२) पर्मे (६) भाषा (४) द्विदास ,४) राजनीतिक एकता। ये पाँचों कायरा उनमें में कुल्के विरामान होनेसे जातीयना यनती हैं। यह कायरयक नहीं कि ये पाँचो ही जानीयनोक निष्ट विद्यमान हों। ऐसा भी हो सकता है कि जहां उनमेंसे एक ही कलयान् शितिपर विद्यमान हो वहां भी एक जानीयताका

सम्बन्ध उपस हो जाय।

प्रायः लीग इंस कर कह देने हैं कि भैगोजिक सोमा जातीपताका कारण है से यन सरती है। परन्तु यह बात सन्य है कि अनुष्यका अपने पवेती, निश्चों देश या भीगोजिक वृद्धी चीर कृती चाहिने स्वामायिक प्रेम होने के कारण उसमें सीमा । जातीपताका भाव उत्पन्त हो जाता है।

पर्मका विरोध जातिको स्विष्टित कर देना है जैसा कि भारतवर्षमें सार्थ थीर मुश्कमान । कभी कभी धर्म-विरोध होनेपर भी जातीयता यनी रहनी हैं। जब सोशहर्दी शतान्दीके ग्रन्तमें देपनेन हंग्तैण्डपर

रहता ह । जब साधहवा रातान्दाक चन्तम रपनन हालयदपर पनर्श ममानक भामिक विरोधके कारण चाक्रमण किया तो ईरखेण्डके रोमन

कैंगोलिक चर्चेके माननेवाले भी धार्यने सहसमीं न्येनके धाकानकोके विरुद्ध धर्मने देशके रचरणार्थ लड्डने रहे । धर्मका एक होना मुसल-मानोमें धति दर सम्बन्ध स्थापित काता है किन्नु हरिवर्ष (यूरोप) हैमाई होनेके धतिरिह किननी ही भिक्त भिक्त जातियोंमें विभवत है।

तमेंनी कीर इंग्लैयडके युद्धमें क्षमरोकाकी सहानुभूति स्वभावतःक्षेप्रसंके साथ थी। क्षायलेंयहके कन्द्र जातीयताका नारा करनेके लिये क्षोग्लस्थानने बहाँकी भाषा । क्षायलेंयहके कन्द्र जातीयताका नारा करनेके लिये क्षोग्लस्थानने प्रचलित ।।।।। कार्यनीन क्षायलें कुछ प्राप्त जीतकर बहाँसे फ्रेड्य होना भाषाका शास्ति कार्यने के चेष्टा की। इस सम्बन्धमें एक मनीहर घटनाका उन्लेख करना क्षत्रीचत न होगा। एक फ्रेंच कन्य प्रदेश लिया होने प्रचलाके उन्लेख करना क्षत्रीचत न होगा। एक फ्रेंच कन्य किस पाटरालामें पहले थी। वर्षभिक्री राजमहिष्यित उस पाटरालाको देशा परित्र वे उस कन्यापर वही प्रयन्त हुई। कन्याने उनसे प्रार्थनों की कि 'हमारी

पाटणालामें जर्मनके स्थानमें फ्रेंच आधामें पड़ाई हो,' करत । आपाकी विभिन्नन होनेपर मां कहीं कहीं राष्ट्रीयता देखनेकें खाती है । स्विद्केलिंचड धीर धारिहणी भाषामें विभिन्न होनेपर भी पूरु जानीयता पाणी वाली है ।

जातीपताका पुरु कार भी चिन्ह है। अवनी पुरातन अनीहियों की महामाओं के माथ हमारा रेनेड हमोर रक्तम पावा जाता है। जब हमारे किस

सहायुक्तकी वीरता और साहसका यर्थन हमारे सामने किय प्रापीत दनिहामका जाता है तो हमोंके प्रत्येकके हनुवस एक प्रकारका आवाह एक होता बत्तक की जाता है। हमारे एकवींसे एक है। प्रकार गरि

उपन्य हो जानी है। हम गिनका ज्यान होना ही जानीप्रवाह
भाव कहलाता है। विनयी प्रवास तथा होगी उसनी ही दर जागीपता सम्बन्ध
साहियो जिन सानियों है भावनी प्रवास तथा होगी उसनी ही दर जागीपता सम्बन्ध
स्वास्य नाम नहीं करता। किसी खानिक सावनो वसहीन करनेकी एक या
दिया वर्गी जानी है कि उसका प्राप्तान हतिहास न केवल उसह प्रवाह कर दिय
जान, प्रयुत्त मर्थेपन नह कर दिया जाय । यदि आयों के प्रवाह नाम की हरण
हं नामों ही प्रवाह न होगी ही। मुख्यसानी साहमायों समय उनकी जागीयार्क
सागित हो गयो होगी। जब वर्षनीके साहस्य हुए ती हम में नामींने दैसने

समन्त प्राप्तींसे पुषरप्यानको गरिन उपका की। उनका मेल भी गिता ही इर ग्रामिको गीवन-कृष्टि थी। वार्यमितिक तिसे ये नाम चान्याका काम देते रहे उनको निकास देना कार्यिको साम्या निकास कर उसे निर्माण बना देना है उनके मेन दे दीशांकि वनगर स्थान स्थानकर जानिको एकाके जिसे ग्राफ्त उपवा की, हमसे दमको पूना ईरवाके समान होने सामा

मनुष्यके शरीरमें बीवन शक्ति होती है, जिलका काम शरीरके मीतरने

दण्यन हुए विकासकी र्टन्ड करना चौर नाह्य चाकामकीये उसकी रचा करना है। भिन्न क्षित्र शेर्य हैजा, प्लेश चारिके कीराणु हमपर आक्रमण

सरेन राजर जाना काले हैं, हमारी जीवजनाति जलका सामना करती है। जिनकें बनारा जिल्हा नान सर्वि पींचा होनी है के कालेटकें जनकर प्राप्त करना करते हैं नारित पढ़ना है वर्षात जीवज होतीकें कारणीवा जमाच जीरायर देश वर्षी हो सकता। जानियों के जलहर हाता है। उत्तर

"बाहुबल" होना है। राजा हो जातीय निरीश्च सीतीर क्लिसी हों बाह पान महीने जबकी रक्ष काना है। राष्ट्र हो तब प्रांगीरी वृद्धवारकों हुन कर मनता है। जब हिन्दा कर सर्वेश्व इस मिलिकों कर गाँ हैं सीर दाक स्वर्णन हो जानेवर हन जिन्हों होंगा, को युन उत्पन्न करना है। सीर परींग रहे मो जानि जो ना दुवेश होस्य बाहरकों आहे हो जाती है। सामि परींग रहे मो जानि जो जाता राज करी जबकी जातीर हो। सामि रप्रेरीक इसके जारेरकी साथे सर्वित सिर सर्वे । हाराज्य द्वी बातीय-मुख्ताको समारचे बन्द करना है ।

सर शहर चरता हो हो भी उनका चच्छा दश चयता स्वतृत्व हीना. इसते जाने य जाबारण बहा प्रभाव हालना है। हरवर सोस्परने इस बानशी भानेक्या के यो। उसने देखा कि सम्य हरिवर्शय (यरोदीयन) र पार ४ रतार । लातियोसे कई पूर्वा हैं जिनके आचार-विचार आयोगनिकी राज्यका प्रभाव । प्राप्त हो गरे हैं । उन्हें कविक कुछ बोलने हैं, बाइन हो गयी है। कई जानियाम धन इयर और मीचना पायी अ.सी है। इसके विरशेत इसरे जातियोंसे गुरूकार, साइक, निर्मयना ग्रारेट गुरू पाँद जाते है : इसं प्रदार संसारदे अवतन समस्य परिवारीको देखतेसे उनमें वर्द उनम रस बाबे अने हैं। कीर इसरे इन सरोंने रहिन बाबे अने हैं। कलना, दशकार चीर देवित्य न में सभ्य अनियोध दिस्से पढ़े हैं चौर न समस्य अतियोसे हैं। उनका होना बाक्यक है। इसरा रंगन्यको हरूपमें यह प्रकृत उपात हवा कि कि बह क्षेत्र की राजित है जो बाला बराया करते हैं ! बहुत स्वास तथा विदारके प्राचान बहु इस परिद्यासदर एरंचा कि बहुदर अध्यक्त बागहोर किसी रहेच्छाचारी शहर भाषका मारतार है हाथमें होती है, वहाँके सीता सुद सीव करती होते हैं और जहां ब्रॉक्ट शामन देवाजी होने है वहां उच्च गेटिक युद्ध उसति करते हैं । जी सीम धर्म प्रचार द्वारा लोगोंको महाचीर नथा पवित्रताकी शिक्षा देने है कहि बहुई माकार कार्यक्रम उनके बिगद हैं। में वे बहुये ही प्रवृद्ध माथ बिर ट्रहराने है। यही बान इस पारणामाने भी भीत सबते हैं। जहां एक दूरद देवेसे स्वत्यः हो बहारी परने बाले पाया जुड़ के लगा चारि मीलते हैं । यदि चप्यायर ही

दिस जातिका बोर्ट् व्याधियाय नहीं उसकी बोर्ट् सामा नहीं, इसब्रियं ब्याध्यायका समस्यना बद्या का व्यवक है। यहना तमन नी यह है कि व्याधिययका व्याध्या बीस हुव्या है जिल्लाका गुरुवात है कि व्यवक्त प्रशास ब्याध्यायक प्रतिकार सोजनान्द्रेकामि यहका उन्हें किया कान्द्रे हैं। उस

क्षेत्र इरहेशाना हो मी बायब मारशाही चीर शुर बरने हैं।

के दुर्भ सुद्धीमें को बर्गन कुन्न दिसाला है वह नेता पत करता है। दुर्भ सुद्धीमें को बर्गन कुन्न दिसाला है वह नेता पत करता है। दुर्भने दिसे बागाब बरावा प्राप्त विकास से बार्सिक्स

सबको समहत्व दिकाण आण है। ये १ ये १ ये १ प्रेमे पुराव सरदार की र राजा कर जाते हैं। बुमार गाण ( Entreached Go) उठाए (LC) वर्ण है। जिसमें बुमार्पत बुक्के सभी वर्षीय पीपर गामन करणा है। उसे उठी वृक्त काण जालाई। उसे उन्हें बहु बीरवाका जार बाव्य करणा जार है। ये र जुले हैं है प्रेमार्पत जाए का सन प्रकार जानकी उन्हों कि कमी में सीमान करीका। सामार्पत जाए। का सन प्रकार

प्राप्तक हुना तक कमान महान बराहा। शासा कर द्वारा का सन प्रकार (क्या दिसमें दमने बहारा कि संसुध्यक्षी कार्यक्रिक क्षत्रपण काराया करेगान श्वनमासे प्रप्ती थी। श्रीमा दार्गतिक होसूत्र भीर खोकका सिद्धान्त है कि प्रण भीर राजा दोनों एक एक दूसरेक मेति मित्रदा-स्वट रहते हैं। होपूत्र तो यह वहता है कि प्रमा एकवार श्वनमा शासन राजाके हामसे देवर पूत्र: नहीं के महता। सोल्डा मन है कि राजा भीद सपनी प्रीमाम पूर्ण न बने तो प्रमा भी धपने दिये हुए शासकार पुत्र: भीटा के सकती है।

कूलपुराके सोमा सीधे थे : वे फूट बोलना नहीं जानते थे : कोई किमीको पीइर मही बेता था : उयों उयों जन संख्या चढ़ती चातृत्व हुई, त्यों : यो सोगोंसे

क्षोभ बढ़ने समा । वसमें पारस्तरिक क्ष्मीई आराज हुए । स्रोप भरामारत्ता शरवनत दुर्शवन हिकर प्रभाविकेट सर्वाद सर्व वर्डेले सर्वे दुर्ग निकान की मार्ग कर सुनावी। प्रभाविकेट कहा इस्तर पूर्व देवा है। यह यह है कि सम्बोन करनेसिंध तो एक रामा चर्चा, उसके

साहाका तुम पालन करों और वह दुक्तरी द्वान करें। वतके लाके तियं प्रम स्वतनी सापका दुक निवासित साथ (बहांग) उसके दिवा करों। इस महा मन्द्र पहला राता बनाया गया। वसने निवस बनादे और दूबर निरंधन कियं निवास करों भीम्मिनासको राज-निवाधकों स्वान्यकों करते हैं कि वहि राता ममाको रखा काने योग्य न ही तो बोक की या तुम म देनेशाजी तीके समान कमनकर जैसे हरा देना पाहिस कांत्र के सहस्ताक समस्त नाविक देववीं ना महोन्य कोई भी बस्ति (क्योपार) गाविकका काम कर सकता है, वैस हा राजके खतुयोगी मिद होनेयर कोई भी माह्य या सुद्र राजा कनाया जा नकता है।

एपम्स दसार्ट थादि नगरींक नियामी तथा पढत डोकर घरने कार्योक मिर्चय किया करि थे । जन नगरींका राज्य पजातक कहा जाता है जिनसे सामन स्थ सीगींक हाथों हो। ये घरना सार्ट घटनांके लिये पहाधिया प्राप्तन न्तानी भीर शिर्चक निर्वाधन किया करिन से धीर उनके डाककमने बर्चके गेमरी तथानन रहने थे। उन्होंने किमीको भी शावा न बनाया। जन नगरींका रियामने सामने सीगरींक निर्वाधन करियान होना था भी स्था

भी उथ कि बनकी जन-सरुध चालकसके नगरोंके सहस प्रश्विक ने होना थी। जनसम्बक्ति बहुत चायिक होनेथे सोशोंका पुरुष्त होना समस्था हो जाता था।

रेशमकी प्रजानन्त्र दिवासनों जब नूस्तेके साथ सुद्ध करके विजयका कार्य बाराम किया तो सुद्धोंने विजयी सरदार सीन. शीन. बासवाय होन क्षेप : समय बाया जब कि से सक्तिपात बन्यांचे । दुर्गों हो बायती बार्यांनगामें सातन्त्र प्रजानगर सारा प्राय जाता को बींग जब नुस्योंकी बायता द्वारा बताया तो वे स्वय क्यानं बींग विचयेन्त्रीमीन युक्क कारीय नेष्ठी प्राय हुए। ह्यर जर मान्त्रमें बुढ़ने धर्मशायका करना धारान किया उस समय वर्स कर्ट मी हो हो हो नियमने भी । उनमें क्ट्री नियमकोंमें की पूरी महार्तत असाई। प्रवासन भी । <u>क्ट्री समयोग्य राजा भी शास करने भी ।</u> भी मान्त्रमी को । माना कुछ वर्षों भी कालु प्रयामके हिये हुने बाते भी पाटि कोई होता प्रयामने । माना कुछ वर्षों भी कालु प्रयामके हिये हुने बाते भी पाटि कोई हुने पिटामने । माना कुछ बादी भी माना उसकी हुन होता थी । मीनाम हुने मिना भी हुनी प्रकारका हुक राजा था । में प्रधानेत

रियासर्वे बहुचा नगरें। नक ही विष्णृत होती थी। जान बीए होते हीते नगर सतीन कपनी रवाहे लिये दियी शर्मा गायके कविकारको मान लेते थे, तो भी वे कपने कार्यमें स्वतंत्र हीते थे। महामारतमें जाया ऐसे राजकोंका वर्गेत काता है हो कपने हीते तगर कथवा आपके स्वामी होते थे। यह ऐसे राजके समीय कोई क्यींप चनकी विशेष मात्रा मोगने वाचा करता भाती राजा तरह कह देता या हि मेरे पास तो इतता कर नहीं है। वह अपनी कत्या क्यों की है देता या जिसके वह विश्वी की र राजकों कथ्या देवर कावरणक धन पास कर ले। पायहबन्माहपीने की स्वीत एक पृथक् तथा इत्हास्य बनाकर कपनी राजवारी, हुपक् कर की कीर वहीं पर हो राजम्य पत्र दिया। इस यह के लिये कोई विवस क्योंहकों कावरपकता न यो परस्तु यह करनेकों साजका सत्रके बरकर प्रतिहत्त होता परमावरदक मा।

इदर दर इन रादर्<u>तींदे इतिहासके होता देखदे दें-तो राजा</u>के साथ---**ड**हे सरकारीको करती सुमिरत कामद करते हुए गाने हैं। ये ही मरदार एक अकारक रामक दत दने में । यहाँ राजका में तिबंदन करने छैप राजरते हैं कहर देने निहानन पर दिसते थे। जातरपद्भा होने पर करते मैनिक साथ खेकर राजाकी महायता करने थे। राजाका निवासन 13.4 माया राजके पुरा कीर मनीपके सम्बन्धियोंने से ही दिया जाना दा राजाहे क्रयंग्य होतेयर दमे सिहासन परमे उदार देने थे । हरिवर्षीय (बरोयहे) हेर्नोंने मध्य बारमें हमी न्याका ही राज्य या। ज्यों - हर हेर्नोंने वर्षे । यमें मन्दिरी ) वा प्रवार बट्टा गया त्या व राजाकीके बट्टामें भी यह विचार बट्टा गया कि इस ईरवरीय कालाते हैं। बीगाँग गामन करते हैं । राजाकाँकी इस क्रीकेंट्र विपरीत पहले पहल हालैक्टमें बान्होलन प्राप्त हुआ। पुर संप्राप्त मी हिन्द गमा जिसमें जनकार पृत्र दृष्ट राजांके विरुद्ध खड़का रहा । राजांकी प्राज्य हर्ड क्री रमे स्वर्म हो गयी। दी दर्व परवाद स्वर्म इसी स्विकारसे -इंड्रा मार्गः घारहोसर टट खड़ा हुंचा हिससे न देवच राहा चौर टस्टे परिवारका हिन्तु प्रापंक प्रहाद्य पुरुषका मी देव कर दिया गया । देव कालके उपरान्त ही/वर्ष ' यूरेक ) बील ब्रम्य करवाल देशीमें दिन प्रतिदेश केलीके निकीतन मतिनिधियोका बस पालेमेरटमें बरवायपा और मंग्रहमानक राज्यकी सींद पड़ें।

स्वस्थाने सन्ती थी। 'संग्रेह दार्थानक होन्यू और खॉकका निवान्त है कि अस सीर राजा दोनों पष्ट एक दूसरेके प्रति प्रतिशानक रहने हैं। होंचून तो यह पहना है कि 'प्रता एकपार धारमा शासन राजाके हाथमें देवर पुता- नहीं से सकती। सोकका मन है कि राजा बीद कपनी ग्रांतजा पूर्ण न करे सो मता भी घाने दिवे हुए प्रतिकार पता कीदों से सकती हैं।

कृतयुगके क्षोग सीचे ये। वे फूठ बीलमा नहीं जानते ये। कोई किशीकी पीका गर्दी देता था। उमों जबों जब-संख्या बदनी खालस्म हुई, स्वें। स्वीं सोगॉर्म

श्रीभ करने कथा। इनमें पारस्थरिक मार्च भारमा हुए। स्रोग महाभारनका स्थ्यस्त दुर्भित हैकिर मजापतिक समीच सर्व उन्होंने सरने दुःस-निहान की साथी कह सुनायी। प्रजायतिने कहा हसरा एक ही हाया

है। यह यह है कि सुम स्नोग स्थानक्ष्म है। यह राजा सुनो, उसकी
स्नाताका सुम पालम कही और यह सुम्हारी रहा वहे। उसके सबेंक विये दून
स्वर्गी स्वायका पूर्वे निवास स्थाय (पहाल) उसके दिया करो। इस मकार स्व इस्ता राजा बनाया गया। उसके निवास स्वाये प्रीर त्यस निरंघण विधे । भीम्मिरनामहूने राज-निवाधको स्थायक्यमें कहा है कि वहि राजा मज की रचा
करने येग्य मंहें। तो बोक की या तूथ म नेनेबाली गीके समान सममका उंग्रे
हरा देना श्वीदेश और जैस स्थानक समयक गाविक उपयोग्या म होन्यर कोई मी
बस्ते ( स्वैधार ) माविकका काम कर सकता है, विसे हो राजांक सनुरवेगी निव होनेदर कोई भी माहस्य चा ग्रुप्त राजा क्लाप सकता है।

एधम्स स्वार्धा चादि नगरोंके निवासी प्रायः बुक्त होकर चर्यन कार्योका निर्णय किया करते थे । इन नगरोंका शह्य प्रजातंत्र कहा जाता है जिनमें ग्रासन सव क्षेत्रोंके हाथमें हो । के चरना कार्य चलानेके लिये पराधिका

प्रतान नृतानी भीर स्थित हो स्थान हा स्थान हा स्थान हा स्थान हो स्थान है स्थान हो स्थान है स्थान हो स्

भी जब कि दनकी जन-संदय बाजकलके नगरीके सहस अधिक न होती थी। जनमन्याके बहुत अधिक होनेसे सीमोक्षा पृक्त होना समम्भव हो जाता था।

रामकी प्रज्ञानन्य रिवामनां सब दूसरेके साथ शुद्ध करके विज्ञयका कार्य बाराम किया में मुद्दोंने विज्ञयके सरदार जोना सके, यक्षवान् होने करें। समय बाराय जब कि ये राजानियान नवारों । मुद्दारों बायानी समीनतार्मे सामेने प्रजानवर्का सारा भाग कार्या राघीं। जब नुवारोंको बायुना दास्य नवाचा सो वे दवये व्यवनी सीर दिवये पर्यागीने प्रवृक्त करोगानिका प्राप्त सुष्टु !

इधा तय भारमेर्स मुद्राने धर्मका प्रचार करना चामस्य वंदगा द्वस सम्बद्ध वर्दी कर मी छोटा छोटा विधासन थी। उनमें पह विधासनीमें भी पूर्ण प्रजानंत्र प्रकास प्रचलित थे। । कहे स्थानीयर राजा भी सुरूप करते थे । से शाला वृद्ध प्रणी या चायु प्रथम्तके खिये चुनै जाते थे लक्षति होते नारत्वभेते छेती राजा चार्यत्य होता था ते। प्रजा दसके हटा देती है। सेत्वस होती विद्यासन् । श्रद्धका पिता भी हमी। प्रवास्का एक शत्रा था। ये प्रजानंत्र रियामते बहुधा नगरा नक ही विस्तृत होती थीं । झाम बीट हीटे हीटे मगर वरापि शपनी रकाके लिये विसी राजाके अधिकारको सात्र केने में, ती भी में अपने कार्यमें रचनंत्र कीने थे। महाभारतमें प्रायः गुने राजाकीका बर्शन बाता है जो पर्वात होंट नगर श्रम्या प्रामके स्वामी होते थे । जब ऐसे राजाने समीप कोई अर्थि धन्ने। . विशेष माम्रा मांगने आया करता था ते। राजा स्पष्ट कह देता था कि मेरे पास तो इतना धन नहीं है । यह अवनी बन्या व्यक्तिको दे देता था जिससे वह विसी चीह राजाकी कन्या देकर शायम्यक धन प्राप्त कर के । पाण्डव-आह्योंने कीरवींसे एक प्रथक नगर हन्द्रप्रस्य थताकर अपनी राशधार्म। पृथक् कर सी चार वहांपर ही राजमूग यहा

किया। इस यक्तके लिये कोई विजय चादिकी चायरयकता व थी परन्त यक्त

इधर जब हम राजपुर्तिके इतिहासकी श्रीर देखते हैं। तो राजाके साध- बई

करनेवाल राजाका सबसे बदकर प्रीमिष्टिन होना परमावश्यक था।

सरदारीकी अपनी अभिपर जासन करते हुए पाते हैं । ये ही सरदार एक प्रकारके शामक यन जाने थे। यहाँ राजाका भी निधीयन करते सीर राजपृतिको प्युटन उसे सिहासन पर विडाने थे। आवश्यकता होने पर अपने मीनक साथ जकर राजाकी सहायना करते थे। राजाका निर्वाचन वि. ध प्रायः राजाके प्रत्रे। कीर समीपके सम्बन्धियों में से ही किया जाना था राजा है अयोग्य होनेपर उसे विहासन परम बतार देते थे । इतियपींय(यरोपके) हेर्गोम मध्य कालमें इसी प्रकारका ही राज्य था ज्या व हुन देशोंने चर्च धर्म मन्दिरे। ) का प्रचार बड़ना गया खों २ राजाओं के हृदयमें भी यह विचार यहना गया कि इस ईरवरीय चाजासे ही लोगीपर शासन करते हैं। राजाचीकी इस सक्रिके विपरीत पहले पहल इंग्लेंगडमें चान्दीलन प्रारम्म हुआ। एक संप्राम भी विष् गमा जिममें जनताका एक दक्ष राजाके विरुद्ध खड़ता रहा। राजाकी पराज्य हुई थी उमे फासी दी गयी। सी बर्च परचात फासमें इसी श्रमिप्रायस चडा मारी मान्द्रोलन उठ घडा हुमा जिसमें न केवल राजा थार उसके परिवारका किन्तु प्रत्येक धनाद् । पुरुषका भी वध कर दिया गया । उस कालके उपरान्त ही वर्ष ( युरोप ) द्यार श्रन्य पारचास्य देशोंमें दिन प्रतिदिन सोगोंके निर्वाधिन प्रतिनिधियोका बल पालमेगटमें बदतागया और मंगठना मक राज्यकी नींत पड़ी।

जनताहुरा निषमानुसार जीनोनिध-निर्वोचन हुंस्सैन इकी राज्यवनश्वास्त्र स्थाप है। इंग्लिन्डमें यहंसे समस्य सामानिक कार्य जुनियान पुरुषेत्री समा चीर खेगोंकी जमानताम निरम्पन हुआ प्रतिनिधि समा करें से खेगोंकी जमानताम निरम्पन हुआ प्रतिनिधि समा करें से था जब कोक-संस्था वह वर्षों सो प्रदर्भ प्रतुत्ति है। अने स्वास्त्र करें स्वास्त्र के निर्वाप प्रतुत्ति प्रतुत्ते प्रतुत्ति प्रतुत्ति प्रतुत्ति समानिक करें साव बन वर्षे चीर से धर्म सरहार्शकों समानि बहुत करें साव प्रकार व्यक्तियाम निरम्पत करें के निर्वप प्रतुत्ति प्रतुत्ति प्रतिन प्रतुत्ति समानिक साव प्रतिन प्रतिन स्वास्त्र करें सी क्षेत्र स्वास्त्र करें साव प्रतिन स्वास्त्र करें सिक्ष प्रतिन प्रतिन स्वास्त्र करें सिक्ष स्वास्त्र करें सिक्ष स्वास्त्र करें सिक्ष स्वास्त्र करें सिक्ष स्वास्त्र सिक्ष सिक्स सिक्ष सिक्ष सिक्स सिक्स

अगानान कराका इस बाग पर सदाइ हुए कि बागान कर प्रस्त करना भारता है। यह सामां है वा प्रतिक्तिश स्वाको । इस संप्रास्त्र प्रतिक्तिश साको हुई । यह 'इंग्लैयहर्ज प्रवंग प्रतिकृति हो सामां इस्ति हो है । यह 'इंग्लैयहर्ज प्रवंग प्रतिकृति हो स्वाक्ति हो स्वाकृति कर स्वाक्ति सामां हो उन्होंने कर स्वाक्ति हो सामां हो सामां हो उन्होंने कर स्वेने व इस्ति हो सामां सामां हो हो सामां हो है सामां हो सामां हो हो सामां हो सामां हो सामां हो सामां हो है सामां हो सामां हो सामां हो सामां हो सामां हो सामां हो है सामां हो सामां

भाग ने जान जान जान कर वा भाग भारत करा पार्ट्स हम्म वर्षस्य अपन्य स्थान स्थान कर का भाग ने क्षेत्र कर कर का भाग ने किया कर हिया मार्ट्र हार्य कर के का मार्ट्र हार्य कर के का मार्ट्र हार्य कर के का मार्ट्र हार्य कर का मार्ट्र हार्य हार हार्य हार

गंत शाक्षामय करह हो तथा आहे उनका एक प्रवस प्रशासन शाव समारत हा गया। गंत शांतर्वीमें शासेन देश (श्रमेनी) के शार्कम नामक एक स्पत्रिमे मान्य-वाहका प्रचार किया। उसकी जीव इस सिखान्सपर पदी कि सम्पत्में सभी तक

धनवान पुरुष सब कुछ वार्थन ही प्रवेशनको मिद्धिके सिये साम्पराद • करते हैं। स्वापाद अनके द्वाधमें हैं, शासन बनके द्वाधमें हैं,

# चौथा प्रकरण !

#### जातिका इतिहास ।

जानिका इनिहास भी एक शरीरी (कारमैनिक्स)के जीवनका इतिहास है। जानिकी उन्मीन धारस्मिक कवस्थाते होती है। उन्नीनेक धनन्तर स्वमावतः अधः पनन प्रारश्म हो जाना है। आये पुरुष त्रित तरह इस जीवका अधिका नेवन एक पुनर्जिस्स सानने हैं उसी प्रकार जानियोंका मी अधःपननके सस्त शरीरोगिका जैवन दें में नया जन्म हो सकता है। इस दशामें वे एक नया विचार सेका संसार्ग बजना धारस्म करती हैं।

हिसी जानिके इतिहासका कमियाप यह है कि उसकी उद्यति स्नार्थ थवनीतकी संपन्ताओं और कारयोका ममुख्यित संभवन कर उनमे उत्तम परियाम निकाले आये ।

तिम तरह प्रत्येक प्रत्येका करता क्षयवा चुरा प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार बाजकल प्राय: जानिको ब्रवस्था भी विशेष रूपमें प्रकट की जाती है। ब्रामिश्राय यह होता है कि उन ब्रवस्थाओं से जातीय उरसाह तथा बीजाप निरोगता दूसरों के प्रति पृष्ण उपस्त की जाय। ब्रवस्थाओं का वर्णन व्यवस्थ

श्रीकाण विरोतका वृक्षोंके प्रति पृष्ण उत्पन्न की जाय। धावस्याखोंका वर्णन ध्रापने १ विचार विचारानुसार किया जाता है। खेलक जिस पत्रकी प्रधार्थ थीर स्याययुक्त समस्रता है उसके लिये परने वालोंके द्वर्थोंने प्रशंसा उपपन कर देश है। इसरा खेलक उसके दसी यक्षका वर्णन कर पाठकोंके द्वर्थोंने

उपस कर देश है। दूसरा खेलक उसके युसी पणका वर्णन कर पाटकोंके हृदयों में एया उत्पन्न करना है। मेड़ भीर भीड़ पेटा जियार अपना २ होना है। मेड़िया तो भेड़को भगकर गया जाना है। सार्वेश वर्षाय और उपित बनायेगा किन्तु मेड़ हुम कापिको भगकर गया जाना है। सार्वेश वर्षाय और उपित बनायेगा किन्तु मेड़ हुम कापिको भगमर अस्पाय दी कहेगी। त्यस्तिक "निर्मो" ने ही पहले हुम बानपर प्रकाश दाता। निरम जब पाडमाजो पाता शा निर्मा जिया परा। उपने तिला है कि "में विश्वालनक मीयना रहा भीर अप मुले कीर्ट् भीर कार्य हुम्योतिन ने हुका तो मेन क्यम कार्यम भी परमान्याके निरम मा दिया। अस्पाय उपने तृत्य की पुरु प्रवालंग वर्षाय हिम तैया है। वर्षाय पर्मे केर्ट भीर कार्य हुम्योति तेया है। यह स्वालंग निर्मे केर्ट भीर कार्य हुम्योति हो। यह स्वालंग कीर्ट भीर कार्य हुम्योति की पर्मे तिथी हो। हो स्वालंग कीर्ट मा प्रवालंग कार्य हुम्या किर्योत्के। हो स्वालंग कार्य हुम्या निर्मे की स्वालंग कार्य हुम्या किर्योत्के। सार्वेश कार्य स्वालंग कार्य हुम्या निर्मे की स्वालंग कार्य हुम्या कार्य कार्य कार्य हुम्या स्वालंग किर्य हुम्या निर्मे की सार्वेश कार्य स्वालंग कार्य हुम्या स्वालंग हुम स्वालंग किर्य कार्य हुम स्वालंग किर्य कार्य की स्वलंग कार्य हुम स्वालंग हुम हिन्दालंग किर्य कार्य हुम स्वालंग हिन्दा स्वालंग हुम स्वालंग है। स्वालंग कीर्य कार्य हुम कार्य ही विष्या में सार्य कार्य होता है।

क्षणपर्यः द्वीत्राह

न्य एक जानि दियो प्रवाद दस्यों जानियही व्यवीतिया स्वीत्राद कार्यों है वि रिक्त जान हमानि है कि बंगनित आतिका हानिहान निरोध परिये किया आप। आपोप्ट निज्ञती जानिक केवक प्रयोग गुलाँको कार्या प्रवाद व्यवित निर्माण व्यवित अनुगर्गाने अग्यादका अन्य प्रयोग वार्य देवे वहाँ के बहुर्गाने हमानिका अग्यादका की कार्याम्य वार्य देवा वार्या व्यवित अग्रीतिका मान्य

हरांने का प्रकल्म कारणे हैं। इस्तामीय कीया क्यारणा सक्क्ष मिन्द इसकेने किया, अन्य कार-वरण सम्पार दिव कार्य है, यह नृष्यों को कोटा दिक्सावर करते कार्याने सम्पार तिवास कार्या के उपने के वेची जाया सहयों यह इस क्षतात्व हर्या प्रकार कार्या स्टल ह पित्रमें के दिवसी किया कार्या कार्या कार्या स्टल्मी स्टक्स स्टल्मी स्टक्स स्टल्मी इंड क्षता कार्यों कारणा के उस कार्या की विश्व कार्यों है।

इ.स्टब्स दर्शालेचा प्रकार कारण भी सिम्बर्ग दशस्य है। किम मास्त्रीय राज्य क्च दृरे चे राज्य सण्डनात यह लियर क्ची सा सम्रोत है, इसका जान

स्थानक प्रदारको निया है प्यारा सक्तरको निया यह मालून र १८२४ र १५ करना है कि क केन्यर पार्थ्य है जिससे इस सीचे सिरे चीर किस नरा इस चन, उद सबसे हैं (

ाध्य नार्व कर पुरत् उत्र चरत दा । तथ्य नार्व कर करकार व्यवस्था स्थापित हार्ता है, असी तरह करेता करियान व्यवस्थ काल्य सिंग हारित कार्या करियान करियान कार्या करियान व्यवस्थ सिंग हारित हाल हारित कार्या करिया है। कार्या करियान व्यवस्थ कार्य वास्त्र व्यवस्था और हिन्हाम होता है। कर्या करियान करियान कार्य कार्य कार्य हमार्थ है। प्रतिसाम सामय

इंडच। डॉनहाम है, समीत म कारक बाह्य-डेडोड इरियामन स्वीरतम इनका कर देन हैं रह सब दाहि होरे बड़ा हा समझा कि इसके इरिया है। इसे बहुत करिया है। इसे बहुत करियाओं स्थास एक ब्रायमक करना जामार रामक सरते हैं की। अर्थित इरियामणे पुरुषा हुई सन। यह र समझ दवक हो डॉनहाम अर्थित इरियाम स्वीर्ट करियामणे हुई राम स्वायमक करना है। स्वायम अर्थित इरियाम स्वीर्ट करियो है।

হ্ব প্ৰেয় প্ৰসাধন আৰু হত জান কামাৰ্থনের কুলানান্ত্র নিজ্ নী হা নিজামৰ দি কুলামৰ আমাৰ্থনা আমাৰ্থনা আমাৰ্থনা আমাৰ্থনা স্থান হিচাপে আৰু সিন্দিৰ

है ब बाई समान्य य पात्र मिलम न रहेता चिरा बाई बीतारी नात्र र १८ १४ - वि.स. नाया माहत वा क्या बनारी है दे बहु क्या मान है पत्र १८ १४ - स्थापन क्या के स्थापन क्या के स्थापन क्या क्या माहत क्या क्या क्या क्या कि की श्री का स्थापन क्या क्या क्या प्राप्त क्या क्या क्या क्या कारण हुए। समूहे हैं - व्या की हाल व्या उत्ती हैं, इभी मोचे उत्तर कारी हैं, कभी बेगने वनती है चौर कभी चायन मन्द्र पर जाति हैं। कमी र ऐसा भी मंतीन होता है मानी पह बन्द हो गयी हो। इसी नत्ता हरिहान जाति हा हतिहान है। यह नत्ता हो। जातिहा जीवन है। हमना हमूल गाम समन्ता है। यह इसका घम है। हमीकी को बाद प्रमेश स्पादिया जाता है। इसके बन्द अध्यक्ष नष्ट हो जातेसे जातिका नाम हो। जाता है। सम्बन्ध की समन्ता होती गया एक हो। धानुसे निकले हैं। इसके कर्ष समायके हैं। इस जातिही सम्बन्ध समायका जीवन है। इसी सम्बन्धका हतिहास जातिका हतिहास है।

हम हेरके तीन कोर्र तो समुद्र है कीर एक कोर सबसे अब गाननवर्सी पर्वत हिमालप है। उत्तर परिचमकी कोरमें पार पानेका एवं मार्ग है जिसमें सिन्धु नहींको पार करना पहला है। मेरी समसमें

आरमारी रानाम- विकास में यह नदी इस के रही सीमार्क सीनक रही है। इर कायरम-रेरने इसी नदीने इस देग केंद्र अनिके गामपर करना पर्यात प्रनाव मान्य मुक्ति आहा है। पहिले इस देशका नाम कामारिन या कीर पहींके रहनेवाले कार्य कहनाने थे। इनर देशनिवाली इस देशका

यह कति विसकी बाइरके लोग पितन्तु कहते हैं भरते सापको साथ कहती की। साथ इस देशको साथोवन कहा करते थे। ऐसा मनीत होता है कि गंगाकी मुस्तिर साथ अतिका अध्या वास हुआ। इस देशमें गंगाकी

तमात भागे भूमि मार्गे क्षिण क्षत्रपृष्ट कीर सुन्दर ममानी जानी है। इस जानिकी जनीतियोंने गेता नहीं सपके प्रिय कीर पवित्र समानी

तावा है। ऐसा प्रचीत होता है कि कार्य लोग इसके सीटवरेटर सीहित थे। इसने ग्रंगा-स्तात कमीतक बढ़ा मारी पुरम समस्या जाता है। भारतवरीने मबसे बढ़ा ग्रंगोका हथात बढ़ समझा जाता है जहांदर ग्रंगा सबसे प्राधिक सुन्दर है। उत्तर रका हो चुका था नगांकि निश्व निष्य आर्यवालियोंने हैंगर के निये जो गार है से गीर गे वायुधे निकले हैं जियका वार्य श्वकता है—जांक जाद "Dety, deres" कृतारी 'Those आदि हम बातके मात्री हैं। कम्याके निये, क्रींक आदि एका प्राप्त निर्माण कार प्राप्ति क्रियों क्रींक स्थान कार प्राप्ति क्रियों की स्थान हिंदी के दीन मात्रामा वार्य जाती हैं। कृतियों की सामात्रमा वार्य जाती हैं। चे और इनका दूध दूदा करने थे।

व कार पर राज पुत्र पुत्र कार पा ... भारताका भारत्म कैसे दुका, यह एक और महत्त है । आर्थिक रिपार मानते काके तो इपका सहत्त करते देशे हैं कि भारता भी परमारमा के सहीसे बनकर प्रकट दुईं। यह बात लेनेपर स्वविक अन्तेरणकी आवश्यकता नहीं

मान का वारान समी । जनके जिन्द कुमा मन यह है कि सामा भी मीने गाधे मानव वारोंने रिकाम-निद्वालके अनुसार सम्मित करने इस भवाया तक बहुवी । इस सन्दे अनुसार सम्मेत वहले आहत् । साहर बागारिक समार्थित मानव थे। बहुन साम कारोल हो साम हा कि सामारण वार्मीय स्थाप भन्दे सामान्य थे। बहुन साम कारोल हो सामा हा है सामारण वार्मीय स्थाप सम्मेत सम्मेत स्थापन स्यापन स्थापन कारा । अन्येक सर्यागके रिनदे आनुमें किल्बिन साथ दक्तंत्रता आगी गयी । हर्म कदर राष्ट्रींकी संबद्ध बहुत हो गयी । कार्ट्रींकी संबद परिमित हीते के कार्ण पत्र के दनके कई क्योग होते थे । अमें अमें कार्ट्रींकी संबद पद्मीग गयी प्रत्येक स्थान के चान बन्त कह प्रयान ह्वा व । अधा नार साहनाही समया बन्ता गयी सम्बन्ध स्थान है ने क्षेत्र कुछ का निर्मान होते गये। सारावरी च्यानिक साथ द का ने स्थान में बहुते गयी। ऐसा स्थीन होता है कि सारा असी आर्थिक द्वारामें ही भी कि हम स्थानकी शासामें हो भी कि हम स्थानकी शासामें हो भी कि हम स्थानकी शासामें हम इस करने किन्तुन होता आरक्ष हो यथा। के सामार्थ हमा और हिम्ब स्थान स्थान

हैंद पूरा आर्थात देवनाभाड़ी प्रकाड़ किन्छू बेगे आप फैगाये कि वे अन्यता हुँ पूर्ण तनके आते लगे । आर्थाय नाम पेताना भी दुर्ग सम्बन्ध क्षाना था । सम्बन्ध बान ना यह है कि इस विश्वमाँ संगार दुरायड़े सार्गाय हैं। E4 441

सप्त्यर द्वार्भा है। समय अन्यता त्रव समारको विदिश होता कि रीमेटिक परमारमाओ क्षण्या किया । सनुष्यका इष्ट्रव विभागन नगा हा अनुष्य कार्या है। यूरी शांत्रणे है या देशपारी व्याप्ता व्याप्ट कार्या है। अक्षणक इरिली ( कृरेल ) में सैक्षेटेड बान्समार वर्षका प्राप्त कार्य कार्य हुए व्याप्ट होता है हर प्रार्थन प्राप्त





पुनः प्रचारमे हरिवर्षमें नगी जारृति उत्तक हुई दिने पुनराव्यात ( Remissort ) कहते हैं, हमने वहां पुनः विद्याहा प्रकाश केंग्ना शहम्म हुआ।

यह मर्गेग क्षेत्र है कि शत का इतिरामका जो भर्ग किया जाता है (अर्था) इसरोंके साथ कुकावना नया सम्रामीका बर्गन इत्यादि) - उस अर्थम<u>ें आनुवर्गका</u> कु<u>नियास नहीं</u> याया द्वारा । आयीन कालमें आर्थान की हमी हम

मानीन पानीन रा प्रकारता एक देशान था जो इसरोंने युद्ध करके मरनी उक्कि ग्रीतराम करना। भानीकी उक्किन अपनी निरोध सेना थी। यह

निर्वय व्यक्ते हुवं कि भारतवर्षमा कोई श्रीवृह्य है या नहीं. हमें यह जानना वाहिए कि भारतवर्षमें श्रीवृह्य कीत मी रेमा है। उस रेमाक निरुप्य करने उपने प्राप्त हिनामा किया जा सबता है। यह विचार भारत्यक्ष महीं कि अपने के अनुसार श्रीवृह्य किया जा सबता है। यह विचार भारत्यक्ष महीं कि अपने के श्रीवृह्य कीत किया मानतवर्षके श्रीवृह्य की करने किया मानतवर्षके श्रीवृह्य की कार करने किया मानतवर्षके श्रीवृह्य की कार मानति है। मानतवर्षके श्रीवृह्य की कार मानति है। मानतवर्षके श्रीवृह्य की कार मानति कार कीतवर्षक की प्राप्त की स्थान मानति कार मानति कार मानति कार मानति मानतव्य की स्थानिय मानति मानतव्य की स्थान मानतव्य की स्थान स्था

इस दानिको सम्पन्धका राज्य अधिकार आधानिक ही रहा है। राजासीमा सागी ब्राहरीके अर्थान थे। आरमिक कार्यके राज्य सान-प्यानमें ब्राहरीही बहुन बहुते थे। उनको समार्थे विशेष कर आधानिक विचली-

बहरेना मधिनार का निर्वय करते हैं सिये ही हुआ करती थीं। उन्हें पुद्रमें परनारिन्हारी प्रवृत्त होते हैं हस्या न थी, हता हमारे पान पुद्रोंने तेन विद्यान कीर नार्व के नहीं जिनमें वर्तमान प्रशासीत्व इतिहास तिया जा सके। हार्व जातिक इतिहासकी विशेष तेसा यह है कि सारमाने तो

सम्मान्महानको नरंग वलक को रायो, ननरकार वस नरंगमे पूर्व विशेष प्रकारका दुर्मन वलक हुआ। वस अभ्यान्महानके किएड़ व्यक्ति को व्यक्तिको अभोगति हुई है। व्यक्ते अपने काम किया, देशमें हो तस्यों प्रवासित हुई। व्यक्ति पास्त्रीकि व्यक्ति बुनान्न इस व्यक्तिके इतिहासका अभान्न सनोहरूवक साग है।

अरस्मने, बेट्टेंबे कालने हो. इस जातिबे बार भाग-बाहरा, हाजिए, बेट्ट अर बाह-बारे भाते हैं। बेट सम्बंधि हुन वारो वर्डीबे भरण बनाम करेगा बताये रहे हैं। बाहराबा बार्म दिया रहना, रहना और पर बरना बरावा वर्ड-विशाद रहें हो अतिबंद्या धार्म ममाज तथा बल्हीतीकों रहा वर्ड के बरना है। आहरा समाजक तुल है, अतिबंद बाहू, बेट्ट पीठ करें हुई रेर्ट्ड हैं। इसमें सामाजिक सेवाबे मावक रहस्स मार हुआ

मा । यह विकास महन्ते वर्षे में चटा शता है । बाहरतीय वर्षे स्पान है जो महामारत आरम्भे था । इसमें परिवर्षत होते रहे हैं । आड क्स हज़ारों उपजातियां पायी जाती हैं। इन सब परिवर्तनोंकी कर्यातिका विस्ता ही द्वार जातिका दुनिद्वारज़्दी।

हा हम जानका हानहानद्भर । माक्षणींकी विजयका अर्थ यह या कि यथानकमण कृत्रिय राजा कभी विजय

प्राप्त कर दूसरोका देवा स्था न सके । विश्व ६ राजाओं के साग्य साधारणता नगरीं सक परिमित्त रहते थे दूसनिये देवाने एकवित्त होतर कान मातांच जीवनपर करतेचे साधित कानी जन्मक गृहदें और न कानी राजनीतिक सम्मातानगता। एकता हो जन्मन हुई । जहाँ राजनीतिक प्रकान नहीं होती वर्ष माथा

प्रतिदिन बहुती रहती है। यही हैं प्रसानानके पुरका कारण था। विष्ठले राज्यून राजाओं हैं बढ़ी आजा अधिक वाणी जानी है। अध्यारम सम्मक्षी दिवाबके कारण राजाओंको करनी हुक्डाओं नया बलांको अधीगतें छानेका करमार म सिला। अन्दर हाँ अन्दर जनते हुन् वे अपने आर्ड्योंके साथ ही अस्त्रेको उपना राजे थे।

इस जातिने उस कालमें विचा और जानमें उन्नति की जब कि संसारको सन्य जातिको समस्यानस्थामें थीं । स्वभावनः इस जातिके अन्तर एक अभिमान सा

शर्मक हो गया। यह किसी क्रम्य जातिको अपने समान पर न भूठा मद वैती थी। दूसरोंको स्लेच्छ आदि शक्सो सम्बोधिन कर वनमे किसी अकारका सम्बन्ध स्वाधिन करना न बाहती थी। सभी तक

आये क्षेम समझने हैं कि समूत्र वाद होनेसे इसार पर्य नष्ट हो जाना है। हुमारीने किमी प्रकारक सम्बन्ध न दहनेसे देशमें पढ़ एकारका दुष्कृत उन्दक्त हो गया। इसने हुद्धके आपको सर्वेद्या नक कर दिया और जाति दिवानुदिन निर्वेत होती गयी। जातिक करन्दर अभिमानक अगास्त्र भी होता है, वरन्तु वच हुमरे आगे वह जाये सी चक्त कुछ अभिमानक स्वास्त्र में शिवा देश होता है,

वानै। २ जब वर्षे-स्पत्रश्यामें जम्मने कर्मका स्थान से लिया थी जानिकी प्रथा आरम्म हुईं। देशमें वास्य उठाने और सहये सिहनेका बहुन क्रम काम पहता या हम लिये क्षत्रियोंने भी अपना कर्में प्रोह दिया और वे दूसरे

नानियांना प्रभाव कार्मार्मे छान गये। कर्म करने वाले स्विप्यांका क्रेवल नाम ही रहे गया। अब क्षत्रियोंने युद्धा पर्म छोड़ दिया तो उन्हें

गामा जर साजगा शुद्धा पर छा ११ रागा स्वार्य राजनीतिक कार्यों से कोई सीच न दशी । व कंकर तृत्वे तिये साने वारां की संस्था मृत्य हो गयी अस्तुत सामायत शुरुगों के भी विश्व देशके प्रवस्थी सर्वेषा हर गये। वन्हें इस बातकी कुछ पिना न दशी कि हमारा राज्य किएके हार्यों जाना है। जिसके हार्यों कर था उनने कारक राज्यानीयर व्यवना अधिकार जान तिया की। जब को। विश्व तिवार उनकी प्रजा वन गये।

~~~~

# छठवाँ प्रकरण ।

- mitigial whom

### वेदिक काल ।

भार्यजातिके सबसे प्राचीन प्रन्य बेद हैं। आर्यजातिमें उनका मान यहां तक है कि वे अन्तित प्रमाण और ईर्द्याय ज्ञान माने गये हैं। वेद चार है, कक्, यद्यः माम और अंपर्व। आर्योका विद्याम है कि जो विद्याय हम केर देश अंप्रवा अन्य देशोंमें विस्तृत हुई हैं वे सब वेदसे ही निकली

हैं। यह बात सर्वनान्य है कि संसारके पुस्तकालयमें वेद ही मवसे माचीन प्रत्य हैं। जिम समय आर्थ जातिमें वेदकी सत्यतार्थी व्याच्या तथा प्रचार हो रहा था उन समय होय समग्र जगर अन्यकारमें पड़ा हुआ था। मजुके हास्त्रमें वेदकी निन्दा करने वाला मास्त्रिक ठहराया गया है। ऐसे भी दार्चनिक मत हैं जो ईस्वरूप विस्वास न रखने हुए भी वेदकी सर्वमान्य मानते हैं। अविक्र जातिके अन्दर वेदकी इतनी प्रतिष्ठा यह पकट करती है कि किस प्रकार एक जाति अपनी सम्यताके आदि स्थानको मार्थोंसे भी अधिक प्रिय सममती है।

येद ही ब्रह्म हैं, अनः ब्राह्मण यह हैं जो बेदको जानता हो। येदकी रक्षा और पालन एक विशेष श्रेणिका काम रहा है। यह श्रेणी ब्राह्मणोंकी थी और सर्वोत्तम समझी जाती थी। अर्थवातिकी जातीयना और धर्म

माल्लाका पर

मर्वोत्तम समक्री जाती थी । अपरेजातिकी जातीयना और धर्म माह्मपाँके आग्रयमें चला आया है। पूर्वकालीन आर्पधर्मकी

'भ्राझयत्व' भी कहते हैं। शास्त्रमें कहा है कि यदि काई प्राम अगिनसे भस्तीभूत हो रहा हो तो सबसे पूर्व भाझयको बचानेकी चेटा करनी चाहिये, क्योंकि प्राझयके न रहनेसे शान-दीपकके शान्त हो जानेका भय है। मनुस्मृतिमें कहा है कि यह निखिल संसार ब्राझयके लिए बत्सश्च किया गया है। ब्राझय सर्वोत्तम हैं, वे सबके स्वामी है। राजा शोग ब्राझयका इतना सत्कार करने थे कि यदि यह मंगे सिर तथा मंगे पांव जाता था तो सम्पूर्ण राज-सभा वट सड़ी होती थी।

माहाय जाति समाजका निषय हुस्तिय पी कि वह समाजकी उद्यतिका फुट पी, इसकी विवासनात समाजके छिपे भागरच थी। जैसे बालकाके डेरॉमें

रमशा कारण स्था है सुवर्णके कण पासे जाते हैं उसी प्रकार समाउमें बाह्मण है। ऐसा क्यों या १ हमें ध्यानपूर्वक उस समयका निरूपण करना चाहिये जबकि प्रन्थोंका प्रचार न या, जबकि उनका मुत्रण करनेके लिये कोई यंत्रालय न या, यहां तक कि क्षमी लिखनेकी विद्याला में

विकास न हुआ था। सानव समाजकी उस दशाका अनुसान हम केवल विचारसे हो कर सकते हैं। उस समयके ब्राह्मणोंके मस्तिष्कर्मे विद्याओंका भाण्डार था। उन्होंने वेट्रोंको भी अपने मस्तिष्कर्मे रखा था। थे बढ़े यत्नसे योग्य जिप्यका अन्वेपण कर अपना बेरीका भारतम

विचाडोर आर्थिन कारों थे। उनाडे लिये सारतना, तारस्या और स्याग हमितेने आप हम्म से कि वे बेर्सेड आराब्धी सारवागाड़ा आतुमान कर उन्हें स्थार पर की आप से किया है। अप हमारा के अप का किया है। अप का अ

मारने ये भीर बनको बुजाकी दृष्टिये देखने थे।
एक मन तो बह है कि सालपनृष्टिक आराम होते ही ईट्यने चार अनियाँ
हारा वेदीको सकट दिला। हुयसे मनते अनुसार वेदीकी नजना आरीमक लागियोंके
मानिया साला मानिया साला मानिया के स्वारण करें है। उनने विचार-

में इसे एक वार्सिक जिनार बनानेजी भागायकता नहीं परम्य मेरके

स्परास भंगार और आर्थजानिक क्रिके सान्यह तिरो सही प्रश्न पृष्टि यह है कि वह सनुप्पडी अध्याजान-गुलाइ है। उसके आधारत मनुष्पका मनिष्य दक्षनि कपनी है। उसके पर राव नेता सा भूत जाना दक महर्गियों का कृतमान होंगी निव्होंने मन्यत्री लोक कर मनुष्यों जानके सागेर क्याया। एस सान्यों ये साने आज करके तार रहित विश्व व्यंत्र आदिके समान ही आधर्यन्तक

पर कार्य्य व बाग जात्र कण्ड साह राहत हवयुष्य त्र जााद्रक समाग देश भावपन्यन्य मार्गीत होती थीं ह ईरहरने सृष्टिके जादिसे वेहींको चार ऋषियों द्वारा त्रकट किया, हम मिडीत-के अनुसार तो वह शाव्हयक है कि वे एक ही कार्जो ईरशरक्की जोरमें प्रकट हुए

होंगे। इसमें वेट्रेंडा काल १९६० ४५ १९ वें साना जाना है जो देगेश क'ल कि सृष्टि दे पारस्वत समय है। इसदे सम्बे अपूनार इसमें इप इसे नहीं बाद पह साना जाव कि वेट्रेंड क्यें मिक्क ६ कार्यों स्वित्योंडो जब्द हुए। वट्टि सम्बोज सम्बन्धेड निजंद पक्षान कार्य्य सिंह हुए जो सन्वद्यक्त करणाय, तो बढ़ समयक्त नहीं साता कि वयों बेट्री सम्बोंडे देवने वाले न

बरन या। वह राष्ट्र है कि वैद्रिक बार्ण्स मनुष्य आसार-म्यवदार आदियो हुद्दिसे औँ व भीर पीन्त्र ये। यह मन्तुनका समय या जिल समय पाचका लेगामात्र भी न या। घोरे अभिक स्वति समये पुरा विकार भी न जाला या। वर्गनियार भी देंदिक सन्तर

न पर पन वारकार साराव्यक्तास भार स्वत्यक प्राप्त कराव प्रमुख्य नगर । ज्ञास्त कृषा ३ वस का मार्चित त्रामार्थ में स्वत्यक पूर्व है सो इसे प्रोमीर्स विशेष विशेष कृषाल वर्षन है भीर कामी त्यास तृत्वत कर्म है सो इसे प्रोमीर्स विशेष विशेष दिक्ता क्षेत्र है। स्वार्क्स कर्मिक्ट विश्वक्र इसे दूसक अपन्ता महाने स्वीत होती है विकास सारी स्वारायक जीवनार कोई स्वारण स्वत्यक प्रदान होते स्वारण क्ष्रीय शाहरतकार्यं बहुरी हैं. इनसे कात्सीय बासनायें उत्पक्त होती है। बासनाओंसे स्थम और स्विभवारका बीव उत्पक्त होता है यो सम्बद्धों फैन्या जाता है। इससे सानवलाति पारमें पहकर अधोगित तथा अधायनाको प्रात्त होती है। इससिये वहां-पर साम्बद्ध उद्योगित अधार मिलात है पर्यं इससीवायस्थासे बचनेके लिये एक स्थायो संग्रास आरम्स हो जाता है। यहां सग्रास आयों और अन्योंका संग्रास है।

यह बरुना कि बैदिक बालमें राजा पाने जाते हैं बड़ा करिन है। चिरवाल पर्यंक्त समाजनो जिसी राजानी भारत्यनतान थी, चिर भी बेट्रॉमें राजा शब्द भाजा

है, पर पट इस अर्थने कि परमास्ता हो हमारा एक हाजा है। इस सप उसकी कालाओंनो सार्वे । इसके साट प्रकार

शाननेके लिये शान समाधाँकी क्यापित करनेका आहेता है। वे सीन समापी, राज्यभा, प्रमासमा नया विचायमा है। इनके पुषक् पुषक् कर्तक भी निवन किये गये हैं।

बेहमें हिएवी सुना है जियमें मानू-शृमिका मीन्द्रमें, उसके पर्यंता और नहियाँ का बर्जन है। उसमें अपनी भृमिने में में करने सभा उसका सम्मान करनेका उपने प्रदिश्त राजा है। मंद्रोंमें ऐसी मार्थनामें भी है कि इसारे पोड़े अधिक और कलबुन्त हों। हमारी गौभोंकी बृद्धि हो जियमें इसारा गरीर कलबुन्त और इस स्ट-पुट हों। इस अपने ग्रहभोंनर विजय माण वर समें ""इन्यादि। अपने गान्मोंसे अपने ग्रहभोंन को दुख करके जीतारा धर्म समझा गया है। अवियोंके गुर्योंकी कही प्रशंसा की गयी है। महुके धर्माताकों हम सब मिद्रास्मांका विकासपूर्यक वर्णन कर करके अनुसार महिन्द नियम दिये गये हैं।

एक देर संबंध यह उपरेश है कि "इस सब प्रस्तर मिलें, प्रस्तर बार्लनाय करें। इस समझे दिखार और सन एक से हीं।" यह अनुव उस नियमको बताना है

जिसल समारको समस्य सामी रहति भाक्षित्र है। एक हुसरे

म प्राप्तिक करणाः सम्प्रति बहुत बहुत है विश्वासार निरादे मानाव है, क्षत्रिय बाहुके, बैहव इहरके और हाज औरते समान है । हम संबंधे अनुमार मागाव

बार बड़े आते अर्थात बार्गिने विभाग है। बारिएंट अवस्थिने करना हैकर बार्गिटे बार्गित निक्षित किरे गये हैं। वेर महाँसे जाएने स्वते बाते अस्टेट अस्टेगाका बार बार वर्णन आया है।

्ष अस्ते वह बहा गया है कि "यह नम्म सम् एवं ही है जिसे विहान वहूँ कामोंसे कारण बार्ष हैं।" लोगोंको जुग्मे अनियंत्र की साथ बोलनेको कारण है। अस्य धारण बार्ष की पार्ट पूर्व आयोगा रार्टरा है। अस्तर्य आपत बार्नको निका है। अस्तर्य कार्य कार्य प्रयोग है। पूर्ण आगृण्य अनियोधे समार सामार्थका बार्य आर्थान्यके कार्य प्रयोग कार्या है। गया या ये गया गार्थों में हुरियो बहानेको आगा है। 'दृष्टि' हो स्कृतिका आयाद है। सामार है, मार्गिय सामार्थ स्वत्यां कर्याना विशावको हुए विशेष सम्म हुस साम्य प्रयोग के हो राज्य देशकार के बुराय बर्गाक कर्य कर कर है।

सद्रामारतके शान्तिपूर्वमें भीषा दिलासहसे यह धान किया गया कि स किय प्रकार बने । श्रीष्मने - उत्तरमें कहा कि पहिला काल सलयगढ़ा था।

समय कोई व्यक्ति कर म बोलना थाः कोई भोरी न करता ।

कोई किमीको -दःस न देना या । सन्तानीत्पतिको छोड

कोई स्त्री-सोमकी हुच्छा न रम्बता था । बस समय पारका से मात्र भी न था । उन पुरुपोंके लिये न किसी सरकारश्री भावश्यकता थी, न कि राजा की, म दण्ड की । ज्यों ६ जल-संख्या बढ़ी छोतोंकी आवश्यकतार्थे बहु

शयों और होग हुमरोंडे अधिकारोंमें इसाक्षेप करने छगे । चौरी, कुड आदि प भारम्भ हुए । सब लोग् बुःलिन होक्द प्रजापतिके पास गर्ने । प्रजापतिने कहा तुम अपने लिये कोई राजा बनाओं को तत्वारी रक्षा करे और अपराध तथा प करने बालींको दण्ड दे । मनु सबसे पहिला राजा बनाया गया, उसने लोगींके वि वन नियमोंकी रचना की जो वनके श्रमिष्ट धर्मशास्त्रमें पाने जाते हैं।



# सातवाँ प्रकरण्।

#### उपानिपदाँका काल।

हुए कालके बाद वेदींके आधारपर, विचाओंके आगद्दार बाद दंग्येद बनावे गये, अर्थाद आयुर्वेद जिसमें दारोर और उसके विकारींका शान और चिकित्सी कतायी गयी हैं, घतुर्वेद जिसमें शहर बनाने और चणानेदी उदेश और माहण विचा है, गम्बर्वेद अर्थाद राग विचा और कर्य बेद कर्याद

वर्तर भार महत्त्व विकाह, मन्यवयद् अधात् राम विका आहं अध पर् अधात् पदार्थीना शाम । इन वरवेदीमें अन्य होता है कि इन ममचका समात किननी वरच और वहन अवस्थामें था। वरवेदीके साथ ही साथ वह काल

भाषा जिसमें बेरोंको समझनेके लिये बाह्यण प्रत्य लिये गये।

सन्परचार उपनिषर्देश काल आया। इस कालमें समाधके नेना थे प्रिष थे तो बनोंमें रहते और ब्रह्म लया आत्माके सम्बन्धमें विचार करते थे। ये प्रति वनोंमें अपनी दिवर्षों सथा बाल्कों सहित रहते थे। ये न चेयल कपनिष्द भीर जीवालमा और परमालमाके गंभीर विपर्योपर परस्पर विचार करते प्रत्यय बहिक जो शिष्य उनमें अध्ययन करनेके लिये आते थे उनको भी प्रात्मका उपदेश देने थे। जिन पिपर्योपर उनके विचार दीड़ा करते थे वे उपनिषदोंमें दिये हुए हैं। उन विषयोंमें दियो भी भाग लेती थें। मंमारके गम्भीर हस्योंके मन्यपके अनेक विचार उनके हदयों उहा करते थे थे। वन्हीं रहस्योंके वुं जो वेह डा करते थे। ब्रह्माण्ड क्या है १ आत्मा क्या है १ आत्मा

हारार त्यागनक उपरान्त कहा जाता है ? असे क्या है ! यह कम जाना जा सकता है ! इस नरहके प्रदन उनके संस्थितकों आविभीन होने रहने थे ! इस कालमें सामाजिक जीवन पहलेका सा सरल न रहा । देशमें साधारणनः कहे प्राप्त या नगर न पाप जाने थे ! पर कहाँ २ मगर स्थापित होने रुग गये जिनमें

शिव्या ना ना पर करते थे। यदापि ये राजा स्वित्य वर्णके थे सामार्थिक प्रन्ति परन्तु उपनिपद्दोंसे विदित होता है कि ये अपनी आस्मिक कच्चित तथा स्वामने बाजप स्विपोंके तस्य होनेका अभिमान

करते थे। वे कहते थे कि हमारा त्यान अधिक कठिन है क्योंकि हम संसारसे सागते नहीं बेक्कि सांसारिक भोगोंमें भाग लेने हुए भी उनमें नहीं फंसते। वे अपनी प्रताक सुन्नके लिये राज्य सन्मन्त्री सब कार्य करते थे और साथ ही जीवारमा तथा परमालमाके विन्तनमें भी लगे रहते थे।

से राजा अपने अपने नगरों में सभावें करते थे जिनमें ऋषि अपने आसे भासन-पर सेंडे हुए एक दूसरेसे शास्त्रार्थ करते थे। उन सभाओं से उस समयके सामाजिक और आस्मिक वीवनका चित्र अच्छी तरह प्रकट होता है। इन

भार आह्मक वावनका चित्र करना तरह अकट हाता है। इन राजाभोक्ष भाम समाओंमें आत्मा, परमात्मा, तथा मुक्ति आदि गम्मीर प्रश्नों-पर विचार होना था। इन समाओं और इन प्रश्नोंसे स्पष्टतः विदित होता है कि इस जातिके महापुरुपोंक्ष किंच किंप और जा रही थी। वे सांसारिक इस्रतिकी और अधिक ब्यान नहीं देते थे। वनके मस्तिष्कको सारी शक्ति भात्मिक ज्ञान प्राप्त करनेमें व्यय होनी थी । शास्त्र करने हुए भी शाताओंका विश दर्मा भोर लगा रहता था ।

मिधिलाका जनक-राजवंता विशेष करके हमीके लिये विल्यान था। उनकी राज-समाप्त्रींके सम्बन्धमें क्ष्में कथायें प्रशिव हैं जिनसे अस समयके समावकी

वास्तविक अवस्था प्रकट होती है। एक बार शता जनकरे एक सभा यह जाननेके लिये की कि क्या कोई प्रेया जानी है जो

विधिलाके राजा पेमी विधि बतावे जिसमें अल भारों जात में जाय। मर क्षास .

दिशाओं से कवि और बाधन आकर एक्ट्र इए । इतनेमें भष्टायक नामक एक करिय आ वयस्थिन हुए। भष्टायकके तारीरमें काठ कृष्ण थे। कौग उनके शरीरकी और देल कर हुंस पड़े। अष्टायकने तत्काल कहा में तो सूरुमें इंघर भा गया । में समक्रमा था कि वह जानियोंकी समा है परन्तु यह धर्मोंकी समा प्रतीत होती है वर्षों के वर्सकी वरीक्षा अच्छी तरह कर सकते हैं। चर्मसे भष्टावकका इपारा अपने वाहीर की रचनाबी और सा ।

जहां हाझण और राजागण सब एक ही विषय अर्थात आतिमक ज्ञान प्राप्त करनेमें तत्पर हों वहां राजभीतिमें कियी प्रकारकी उस्ति होना अनिशय कडिन था।

उस समय म तो कोई बड़ा राज्य दिलायी पड़ना था और न किमी एक राज्यका दूसरेसे युद्ध होता था, इस लिये न कोई राजनीति थी और न कोई राजनीतिक इतिहास । संभवना देशकी शासमीतिक पस

जन-सच्या भी भधिक न थी। वर्तमान कालकी तरह उस समय इतिहाम लिपिन्छ करनेवाले नहीं,पाये जाते थे । जातीय जीवनको जो तरम उस समय वह रही थी रतका अनुभव वर्णन करनेवाले पेलिहासिक और ही प्रकारके होने हैं।

पुरातन हैरानियोंका भर्म-मन्य "यन्द आवेल्ली" पृक प्रकारते वेहींकी नक्ष्य मतीत होता है। हमकी लेख-प्रयाली सर्वया वेसी ही है। बारद भीर नाम भी वैसे ही

आते हैं। वेदाँके कहें मंत्रीकी नहुक हमसे सिलती हैं। इसके मार्चान समारवर अतिरिक्त कहें बिद्रावींने स्टोट करके प्रशासित किया है कि वैदिक मध्यनाका होम करने, पवित्र अतिन स्काने और बक्टोपथीत डास्त्रेकी रीतियों र्दरानियाने भार्य जानिस ही ली हैं। ਸਮਾਵ

मनुस्स्ति ससारम धर्मकी सबसे प्राचीन पुस्तक है। प्रांमीमी चीफ जस्मि "जैकोटैट" ने अपनी पुस्तक "बाईबल इस इविश्रया" # वह सिद्ध किया है कि "तीरेन" के नियम और दीतियां शव मतुक्खतिके नियमांकी नकृत है, व्यांकि यहदियाँने वन नियमांको मिश्रसे सीला और मिश्रके लोगोंने आतिका विभाग और नियम सब मनस्मतिसं लिये हैं।

भाइरिक्रमाक पुरातन लण्डहरोंमें जो लेख मिले हैं वे बाझण प्रन्योंकी रीति-चाँसे सर्वथा मिलते हैं और उनके देवताओं के नाम नैदिक शब्दोंसे लिये गये हैं। ज्यों स्यों प्राचीन संभारका अन्वेपल होना जायवा लॉं स्वां इस बातपर प्रकाश पहनात्रायमा कि प्राचीन वैदिक कालकी सम्बनाका पुरातन समारपर किनना ग्रमाप पडा या।

### श्राठवां प्रकरण ।

## दर्शनोंका काल ।

स्वीतवर्शिक बासमें स्वीय प्यान और विन्तनमें स्मी रहने थे। उस कातमें स्वीयर्शिकों मंसार रहन्योंने पूर्ण मनीन होना था। ये इन रहस्योंकी मोतमें दिन रात निमन रहने थे और दिस किसी नरह वे इन रहस्योंको सोतमा दशेने हा प्रश्मा चाहने थे। इशेनींका काल हमसे सर्वथा सिख था। दशैन सत्ताके प्रश्नीकी स्वाप्ता नहीं करने। उस ममय समाव हनना बढ़ गया था कि उसमें दुश्यक मिलन्त कहें येगमें भागने स्था। इशेनकार दुश्यको देख कर क्याकल हुए और उनके हृदयमें यहीं महन उस्तक होने स्था कि अधमें और दश्य

या कि स्तमे दुःगका अस्तित्व बड़े पेगमे भागने स्ता। दर्गनकार दुःगको देश कर क्वाइल हुए और स्तके हदयमें यहाँ महत उत्तक होने स्ता कि अपने और दुःश संसारमें क्यों हैं ! क्या यह संसार केंबल दुःखके लिये बनाया गया ! इस दुःगके बन्धनमें मनुष्य बिम यहार निष्ट्य हो सकता है !

इपनिषदीं हे उत्ताल दिन छः बड़ी विदार्थोंकी नींव काली गयी वे ये हैं— इपोतिन, बच्च, स्वाहस्य, निरुक्त, निक्षा नथा छन्द । इन छः विदार्थोंकी येदीनकी पद्यी दो नयी । हमके अनलार जो काल आया रममें छः बड़े

केरम भीर उसम हर्गतोंको बांव पड़ी जिनको उसीय बहने हैं। उनके नाम ये हैं— यनस्वति अपिका योगदर्गन, गीनमवा न्यायदर्गन, स्वास्त्र येदालदर्गन, विमिनका दुवैमीमोत्वादर्गन, कपिनका मौन्यदर्गन और कमादका वैसी-पिक दर्गन । इमें स्मरण रणना चाहिये कि इस मकारके दार्गनिकोंकी मंस्या बहुत अधिक भी। अपिनदर्गिके अपियोंके पास कोई कोई जिल्लामु सिस्य बनकर रहा करते भी। दुर्गन कालके हम अपयोंकी अपनेर विभोध आक्रम बनामे जिनमें वे अपने विशेष मिदालाकों गिक्सा दिया करने थे। बहुत्या के आक्रम चलने पितने मण्डल होते थे। काचार्य अपने गिस्योंके ममुदक्त साथ लिये हुए स्थान ब्यान पर स्थित से जिसमें कि दूर्वर्गिक नाम बाहजार्य करें, अपने लिये सिस्य गृज्य करें, और अपने मिदालां का वर्षोग हैं।

बर्श तक दुःस्त्रा कारा ह दोना सम्बन्ध है। वहां तक लाध्या सम्बे सब दर्शन एक ही परियामस पहुंचते हैं किन्तु उनके नाम सिक सिक है और दुःस दूर कर-नेके ये सिक सिम्म साधन बचाने हैं। दुःसके बारारावों देशान्त्र भगरके दःस आधावे नामसे पुकारता है। यांस हमें भविया बदता है। सांस्य ना बच्चा प्रसिक्त और न्याय बद्यानके नामसे पुकारता है। हमके दूर बरवेबा उद्याप द्यानका प्रान्ति, प्रीमहास विकटी शुद्धि, ब्रान्ट है। इन व्यापीने दुःसका मुन बादा जा सक्या है। इस बायनक कार्योंके सामाजिक वीवनका भारती दर्शनके हाहा समारसे द्यानको वृद्धि करना था। नर्यन्त्रम सीन्य



### नवां प्रकरण ।

### रामायका छौर महाभारत ।

दर इस महासारत हे काटतक पहुँचने हैं नो हमें समयका कुछ पता काता है, क्योंकि दुधिष्टिको नामसे एक संदत्त कोगोंने अवस्ति है। इससे इतना पना इसको कराता है कि पांच सहस वर्षके कराना पनतित हुए कि

एमामक है, तमा- इक्केंब्रकी विमाल समस्भूमिम कैरवीं और पाण्डवींका घोर

भारतका सात 🔠 दुद्ध हुआ ।

रामायदका काल महामारतके कालते दुवंबा है क्योंकि रामाययमें महामारत-की घटनाओं अथवा नामोंडा कोई युगेन नहीं पाया जाता । रामका काल कितना पिटिने हुआ यह कहना बड़ा कटिन हैं। रामका काल कराचित्र बहुत पिटिलेझ है, क्योंकि उस समयके समादकी अवस्था महामारतके समावसे बहुत ही विभिन्न है। हसमें कुछ सन्देह नहीं कि रामायदकी समयका समाव अञ्चलन और पवित्र था। महामारतके समयमें समावका बहुत अधारतन हो चुका था।

देना प्रतीन होता है कि रामके ममयमें आर्यवानि देसके मिख मिख भागोंमें फैंट रही थी और उसे का पावर राजनींने युद्ध करना पड़ना था। रामाययका

बृजान आरम्भ नया जनमें राज्यों है माप पुदका बृजान राजावट कीर महा-है। महानारत के कारमें इस देशके निष्ठ मिख प्रावसीमें बड़े भारत ह हमाके देश आपरास्य स्थापन ही जुड़े ये और अब उनके अन्दर आस्य-दक्ता निष्ठ युदका दीव बेराने आरम्म हो गया या। बहां रामाया

में केवत एक स्वा कैकेवी पारकी कामना रखती हुई प्रतीन हैं और उसे छोड़ कर कोई ऐसा स्वी-पुरुष दृष्टियोचर नहीं होना जो उसका सहायक हो, यहां साम उसके पुत्र उसकी कामनार विद्यार देने हैं और जो राज्य वर्ष उसके दिये प्राप्त करना चाहनी थी उसका साम प्रतीन हैं, वहां महामारतके समय हुवांचन करनी बुक्तामें अकेवा नहीं है। उसका दिना उसके साथ है। उसके मार्र, सम्बन्धी, मिन्न, तुम्मासन शक्ति, कर्म आदि हर्दामें वैसे ही है पड़ी अनिन्म जतने हुए दिकाणी देने हैं। शामावर अन्तर कैकेवी समावशी हरेगचाररके करर क्रू कर्सक प्रतीन होता है। शामावर अन्तर कैकेवी समावशी हरेगचाररके करर क्रू कर्सक प्रतीन होता है। समावर से सम्बन्धी देने साथ करनी हैं कि मुम्हार साथ प्रतीन होता है। एमायर से उसकी संस्ता शुध अवनर प्राप्त होता हो। समावर होता है। सहाभारतमें समाव स्वता शुध अवनर प्राप्त होता महाभारतमें सीमान होता हो। सहाभारतमें सीमान होता हो। साथ हो। सीमान होता हो। साथ हो। सीमान होता हो। साथ सीमान होता हो। सीमान हो। सीमान होता हो। सीमान होता हो। सीमान हो

विधानित्र कृषि बंगलमें कुटिया बनाइट रहते थे। कृषिणोग बर्गोने आहर निवास करते थे। जंगलके रहनेवारे राहण उनका बहाँ बनना वहाँ बनन्य करते थे। वे काल उनके बमार्ग विकास हालते थे। उनके हुपनकुर्योगि प्रिया हाल रामका योगन जाने थे। अपि राजा दमारकरे गाम यह बहुनेके लिये आपे कि काल अपना प्रत्योह साथ योग्य पुत्र राजनीने पुत्र करिने लिये मेरों। राम भीर स्वरूपनो कृषिके बाग हर कराइनेके अध्यक्ष हराहणे की राजने

बाक्सेंकी विशा भी मीकी ।

रामायको समय परिवार्षि एक शूबरेके साथ कुले होई पाया जाता है। शैना आतु-पंग कामण और जाराने शाके लिये दारीया बेला संसारी कण्याद मिलता है। दशीश धार्म और तिन्ये दारीया बेला हिस सीना है रामायके समयको रामके लिये दारीया आरलको देवियोंका साराने बारारी दर्श है। हामांतिक सन्त्रमा आरलको प्रकार साराने हात्रमा वार्रिय स्वरूपे होता सारिये सामको कुक स्वर्णीमन प्रत्येक सारानास्त्रीका साराने हात्रमा वार्षिय।

भी समाप्ती करितनामी मिन्ना है। राजायणंत्री को अवनाकी कया है उसमें पुनेश अपने माना-रिनाड निर्म की मानारिकाड अपने पुनेश निर्म देश विभिन्न प्रकारण अपने पुनेश निर्म के स्विधित प्रकारण विश्व कर्या अपने पुनेश कर प्रकारण करा वा । है बनने निर्म स्वीधित करा वा । है बनने निर्म स्वीधित करा करा वा । वा वा प्रमास कर प्रमाप करा किया पान समझ कर प्रमाप करा दिया । राजा प्रमाप कर प्रमाप कर करा प्रमाप कर प्रमाप कर प्रमाप करा है से कर कातृत्व हो गये। जलका पान कर प्रमाप करा है करा है से से करा करा है से साम करा प्रमाप करा है करा है से साम प्रमाप करा है से साम जलका है से साम जलका है से साम जलका हिया है से स्वीधित करा है से साम करा है से साम जलका हिया है से स्वीधित करा है से स्वीधित करा है से साम जलका है से स

हम समय विवाह है निये हरपवरही गया प्रथलिन मी। कम्पादो कारने निये वर चुनतेहा पूर्ण किथारा दिवा जाना था। क्यानी प्रतिकृत्वत पानन करना मार्गे के भियाद दिय समका जाना था। 'प्युतुत्व रीत बहै चनि झार्ड, राग्य जार वर क्यान जार्ड ।' अपने रिलाडी काहावा राज्य हुमारे सी क्षिक प्रवित्र पाने समका कारा था। धरत अपने उथेह काताके अधिकारको सनी साँति वसकते थे। सपस तो बासको लीहा कातेक लिये गये, जब काम स शाँटे तो सिंहामनवर काहकी पादुका कबक इनके नाससे राज्यसकत्व करने की।

स्रोतीकी धार्मिक कवस्थावा अनुमान वन द्यायमि स्वास्त द्या मकता है जो भागने कीदावयार्थ सम्भूत कार्या भी । भारतने यह पापम कार्या कि यदि समस्त्रे वस्त्राय दिस्तारेसे भार दाय है तो मुक्ते यद पाप कार्य जो द्या वासको कारता है जिसके साध्य-ही ब्यम्तिकारों हों, अध्या भूठ बोलने याले हों, अध्या जिसके वाद्यमें सुधीने दीने दरनेदाले पुरुष हों इत्यादि । इस प्रवार जब भारत सामने पास स्वयं नो सामने दलने इस्त्र किसे "क्या सुमाने बाद्यमें महनारी सब सुपति है है बोई बोसी को करी है बैदस्त

शासामार्थे समयान राज्य पानिर्माणारणी कामनासे नहीं किया जाना था। राज्यका सोध जर समय न था। राज्य करना वेशन एक धर्म सम्मत जाना था। इत्तरध राज्य स्थापनेयर ज्यान थे। राम राज्य ग्रीकनेयर करन

राजरीतिक भवाभा जातमान प्रवाद नयते थे । भवतस्य भी वाज्यवी वीर्व कामना न भी ।

राजय विद्यों और यजाको अधिवार था कि राज्य में मन्यूय अध्यों सम्मति प्रवट करें । राज्यको इनकी सम्मतियर चलता होता था । जब राम संका किया बरके सीमाचे। लीटा सार्व सो एक रालको के सोपीको बातें सुनते के तिये कियाने । बलोंने एक घोषोंको अध्यो पर्यासे सोधिन हो वर यह कहते हुए सुना कि अनुस हमारे धरमें बाहर निवल जाओ, की राम नहीं है कि इतने दिनों तक दूसरों के सम रहने पर भी मौताको बाविय से सुना। " रामकरूने हम बातको अपरेपर बहा आगी आशेष सम्मता भीर ,सीनाको प्ररस समार जानको सेज दिया। हमसे प्रवट होता है कि उस समय राज्य भी सुनायों जनताको सम्मतिका किनना साहर था।

महाभारत हरिहास, गीति भीत भीत विद्यानीका भागवात है। अद्धे बानवा यह तुब Dispoloj sidia (विद्यवनिष्) है। ऐसा मार्गत बॉन्स है हि जिस बानमें यह हस्त्व निर्मा नहीं स्थान बहुने समाज बहुने

हरिहान शे. भी विकास कर मुक्त था। हैराई जिल्ला किए नरायें नथा नहें नहें आयों वर्ग हरता से बड़े और होयें शास नथायन हो सुधे से। हनसे हर्ये नथायीं नहें बड़ें हुम राज्य कर सुधे से। हरिसनगुरासे अध्यानमें हुए हुम्स

कियों यक्षा हुत भी पान्द्र शाम दुए बड़ा प्रायष्ट्र सा ।

बार भारती हम कुमरे नामक हिर्म कुम का का का माणावार का हुई है। इससे के माणावार का हुई है। इससे के माणावार का कि अपना का माणावार के म

.भर दिया । ऐसे इलोकोंका पुस्तको विषय प्रकाशने कोई सावत्य नहीं है। वे पीछेसे प्रक्षिप्त किये गये थे । इस मिलावट और अन्युक्तिके होने दुष भी इसमें कोई सम्बेह नहीं कि इतिहास और बोनिको यह अदितीय पुस्तक है।

रामायणही जरेश महासारतमें सामाजिक काराया बहुत शीचायरायों प्राप्त हो जुले थें। सहाय संग्य वार्यी कार्य नियंत्रण तथा सामके समरर सिर वे कार्याय कार्य कार्याय कार्य क

विधा मिलाने लगे जिनमें कि वे ब्र पहुंचे लगने वरावानका बर्दा को सम्में । जगी लक्तर दुर्वोपिनकी बहुत्रगांके दिलये । वह सम् दुष्ठ करने दिना तथा जगाई की ति वह सम् दुष्ठ करने दिना तथा जगाई की जिस है ने था नमें काकार महान सालते बनाने करना था ने पाइनोंके निक्त है ने था नमें काकार महान सालते बनाने करना अपने किया में अपने करने कराने हैं गई के प्रतिकृति मासुर्वोग्ना नाम सहल्यासे अनुविध साथ दुरा वह उनने करानी हुमाने द्वारा पाइनोंक मा बहु कुमी निष्या । इसने वेद्यानी आपना हुम्मी नाम नाम वर्ष की विधाय कराने हुमाने अपने साथ कराने हुमाने कराने हुमाने विधाय कराने हुमाने अपने साथ कराने हुमाने अपने साथ कराने हुमाने अपने साथ हुमाने विधाय कराने हुमाने अपने साथ हुमाने हुमाने अपने साथ हुमाने विधाय हुमाने कराने हुमाने अपने साथ हुमाने हुमाने विधाय हुमाने विधाय हुमाने हुमाने कराने साथ हुमाने हुमाने

समाजके गिरनेश कारण यस कामकी बीति है। सहाभारतकी गीति बाधुनिक कारको बीतिम सर्वया मिलती है। ऐया भाग होना है कि बाधुनिक कालकी जीतिका बारस्म सहाभारतके कालसे हुम्म है। सहामां-

कालकी नीनिका भारतम प्रश्नाकरके कारतसे हुआ है। सहामा-राजनीतिक दिनार क्लॉन स्थल स्थलपर शाहरीके शास कर्यों कर से भीर उससे मार्स स्थलपर सामग्रीके शास कर्यों के स्थल स्थलपर सामग्रीके स्थल स्थलिया स्थलिया

प्रान्त करनेके नियम बनाये हैं। उन्हों नियमीतार कातकन मी आचारण विध्या जाता है। उनका मन्त्रियाल यह है कि शहु शाहु है, उनगर कभी विद्वास न करना चाहिए, उनमें तहा बकते हता चाहिए और शहु ऐसा अगस्य रैनने हहना चाहिये अपने करना करना करना करना

इस क्षालमें हातु कीन था है जिस अनुत्यके विकद्द अपने स्वापेसे अपना है यस हारताको असिन इत्यन्न हो सर्वा हो यही हातु समका जाना था । इस समय एक प्रकारको आत्मप्रसंसाको कामना राजामोंके हृद्यांमें उत्पत्त हो गयी थी। मब से यहा राजा वह सममा जाता था जो राजहून यह करे और घोष सब राजा उसके यहमें उदिस्यत हों। यदि कोई राजा न कावे तो यह यह समून न सममा जाता था। इसका अर्थ यह था कि वह अपने आपको बढ़ा सममना था। यह एक प्रकारका समराह्यान था। प्रत्येक राजा विना कारण एक दूसरेसे, अपने निकटस्यांसे, तथा अपने भाइयोंसे इसलिये द्वेष करने लगा कि जिसमें उनका मान उससे न बढ़ जाय। बही द्वेषकी अरिन थी जो दुर्योक्षनके हृद्यमें घषक रही थी।

युधिष्टित्ने वय राज्य सम्माल लिया तो वे राजभूय यज्ञकी धुनमें लगे। एक दिन सभा लगी यी कि नारद ऋषि, जो सय विद्याशाँमें निपुण थे, ऋषियोंको साथ लिये हुए आये। उन्होंने युधिष्टिरको इस प्रकारका उपदेश

महाभारतकी नांतिके किया । "आपका खडाना तो भरापूरा है या नहीं ! आपका नियम मन धर्मोमें आनन्द लेता है या नहीं ! आप अपने और शानुके

क्षत्रियोंकी युद्रमणार्शीमें इन्द्रयुद्ध बहुत बर्ता जाता था। सेताके युद्धमें अहेले बोद्धाक्षेत्रमें निक्ल कर युद्धका निर्णयकर खेते थे। जबकमी एक दूसरेके मध्यमें बहाई-का प्रभा होता था तो उसका निर्णय इन्द्रयुद्धसे हो जाता था।

दुद कीर विवाह जरासम्य कृष्णका बड़ा भयानक शतु था । इसने कई राजाओंको

पकड़ कर बन्दीगृहमें भेजा था। सुधिष्टिएके राजन्य यज्ञकी मफ-स्ताके लिये जरासन्थको जीतना आवर्षक था। इत्या, अर्जुन तथा भीम अर्केले वहां चले गये और भीनने अर्केले जरासन्थके साथ युद्ध कर उसका वय कर झाला। जब राजन्य यज्ञमें पूजाका समय आया तो भीष्माने भरी समामें सबसे पहिला पद् इत्याको देनेका विचार किया। शिशुपाल उसके विरुद्ध बोला। इस शास्त्राय-का दूर्य महाभारतमें अत्यन्त मनोरंजक हैं। जब बोई और उपाय दूष्टिगोचर न भारतवर्षका इतिहास ।

हुआ तो इत्याने शिद्युपालसे इन्द्रयुद्ध करके सुदुर्शन श्वक्रमे उत्पन्न गला काट हाला । विवाहकी उत्तम रीति तो स्वयंवरकी मी किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि मान्यर्थ विवाह-की रीति भी बहुत मचलित यी । इस महारक्ते किनने ही जिनाहोंका वर्णन महा-की शांत भी बहुत अध्यापना था। इन अक्तका कानन का १००० हाइका बना कार भारतमें आता है। दुर्ध्यन आयेटे करना हुआ बहुत दूर बनमें एक ऋषिकी हुरियामें जा पहुंचता है। शहुन्तन्य नामकी अध्यन्त मुन्दर कम्या वहीं नहीं है। दोनों एक दुसरेको देख कर मोहित हो जाते हैं और विशाह कर मेने हैं। हाना चला भाता है। पीउं भरत उत्पद्ध होता है। वह युवाप्रस्थाको प्राप्त होता है। हाकुम्तला उसे से कर दृष्यमाकी समामें व्यक्तियत होती है और दृष्यमा करता है "मैं

सञ्जातन यस राज्य हुण्यानन समान वनस्था इत्या इत्यान करता है "स तुमको नहीं जानता ।" शहुन्तराके कोषेका पारा चढ़ जाता है भीर घट एक प्रमाप-शाखी वस्तृता देती हैं, जिपपर आकाशवाणी होती है कि शहुन्तरा सच्ची है और भरत दृष्यन्तका प्रत्र है ।

# दसवां प्रकरण

# सिकन्दर और वत्कालीन भारत।

सबसे पूर्व विदेशी आनिके जो लोग आर्यावर्गमें आये ये मृतानी लोग थे। पर्छाप इस समय पर्दा बौद पर्म प्रचलित हो पुत्रा था तो भी उसका अभी अधिक प्रमार नहीं हुआ था। प्राचीन सन्यता अभी तक विद्यमान थी, मृलावेदीका भारत- हमलिये उन लोगांके अनुभव अधिकतर भारतवर्षके वैदिक-कान

बर्धम जागमन के श्रान्तिम सागरे चौत्रक हैं।

यसपि इनानियोंको आयोंकाँका साम पहिलेसे ज्ञान या नयापि आयोंकाँको अवकाय का नोगोंके लेखोंने प्राय हुएँ जो निकन्दरके साथ आयोंकाँमें जाये थे ! निकक्रा विजय प्राप्त करना हुआ विजयों संपन्न २७० वर्ष पूर्व
निकन्दर आयोंकाँमें प्राथि हुआ । अटकके समीव उसने निरुष्ठ नदीको
पार किया और समय परिलेन्स्यीलाको रिपासनमें पहुंचा। नाररित्ना (रावलिपडीके समीव ) कहा आरी घनात्य नगर था। यहाँ पर एक
विज्यविद्यालय भी था जहाँ बीस सहस्रके समागा विद्यापी निक्न निक्न विद्यार्थ

क्स समय पंजाब बहूँ होंडी है।जी दियासनीमें किसका था जो एक दुसरेसे होब कसी थीं, और विदेशीय भाषासमाँके साथ, कराय इसके कि एकविन होकर उनसे यह करें, किननेके लिये प्रत्येक समय नत्यर वहनी थीं।

चेतम हामकुण्ड राजने भेजम नदीतर वहीं चीरपामे निकन्तरके साथ बुद्ध किया। साधेकों चोरमके कायी पीरेको और गुरू पड़े। उन्होंने करती ही सेनाको कृषण द्याणा। चीरमका पुत्र चुद्रमें नाम गया। चेतमो द्रुप द्याणा। चीरमका पुत्र चुद्रमें नाम गया।

श्रव मुनारी साथ वया व्यवसार विचा उपया है हमर सिना अदे राज्यभी के उरपुत्त होता। अस्तवी होतीमें सिजार हो गयी। दिस संधानको हो कुणोर्ने साथ नर्गरण सिवनराके साथ दुव्य करनेका निर्मय विचा। अस्तरी सिजारको हुए करनेके निये कसोले यानार अपने पुत्र नया पुत्रीका विचार कर निया। प्रान्तु बाह हे आरनार्य नेता आस्त है होता सुद्धि समय इस प्रान्त या कराहा हो गया कि सेना योग विस्स कुणवा हो। इससे सिकनराको असी बहुनेसे बोर्ट क्या कुछा।

बराम नहीस पहुंच कर सिकाराको संगारे अनी बहुवेसे हुन्दार कर हिन्त । सिकाराको दिवस कीवर नीतनावस । गुण्यानसे सीर सराम हुआ जिल्ली सिकारा को बहुव आसान नहीं । बहुवेसे सिकार नहीं है हुआ वह समुद्र नक पहुंचा, और संवर- को एक साग जहानी द्वारा फुक्स्मकी लाड़ीकी और चन्ता गया। रोग सेना स्वयं साथ सेक बन दक्षिण करीक्स्मक होना हुन्या कुक्स रहेला । वर्गारे पर प्रवादक कोई साग शिक्ष करूम कक्षा की कहें स्थातीरत वह कुठ मेना पीठे छोड़ गया। हो वर्ष प्रवाद दिक्रम पूर्व २६६ में अनका देहाना हो गया।

इस कार्त्ये भारतवर्षेमें एक बडी राजवानी चन्त्रगुप्तके अधीन स्वापित हो गयी। चन्त्रगुप्त पहिले सिकन्द्रसे आकर इसलिये मित्रा जिसमें कि उसकी

सेनाडी सहायताने यह एक राज्यंक हमानी वन जाये। इस बन्द्र ग्रुप्त प्रपायने वह सफल न हुआ। फिर उसने कीट कर समय देगाने सन्दर्भकी शाखानी पाटीलाक्य अधिकार प्राप्त करने सप्ता

राज्य स्पापिन कर किया भीर उधर पंजाबकी दिवासगाँपर मी अपना अधिकार कमाना आरम्म कर दिया ।

विस्त्रपुर महाशिलामें कुछ सेवा और एक डाहिजा छोड़ गया। वसके जाने-र सारंत्रीयोंने पुनानी बाकिस और सेवाड़ों आर बांचा। जब सहजुक्तनी बाल्यारिया (पिटराः) में बलान प्रविकार जाता किया तो उसने जब्द की सो हुना किया किया इचर बसे कब छोड़े छोटे रामामाँडी बजाय चन्द्रान्त्रमें सुद्ध बरना पड़ा। वसने बन्द-गुनाने स्थाय मित्रपा कर लो और पन्ने साथ अनती कन्याबा दिवाह कर थिया। कन्ने योचन से हमामी केवर योजा बीत बजाय करती कन्याबा दिवाह कर थिया। कन्न दुन्य मैनास्थानी इन्हार्ट देखारींसे भेता जो विकार पूर्व १९५१ से १९५१ तक वर्ष रहा। समारक्षण काले कालोंसे प्रसादकारिय हमा प्रकार लोगा है— समारक कर वाले पालोंसे प्रकारित कर की शियाँसे दिवाह की प्रारं

या, बचा, मन्विच्न, इतिकः, शतामां के स्विच्न हुन्त हुन

भगणनात्रात्रा लाग वर्गन दिन्न गर्ने हैं। जाक्स्मों हे ताम साम समा भी सारण-स्पंत्र से सो कहानिय सामस्यारी रहे होंगे। जाहान सो साम्यारी रहे होंगे। जाहान सो सामस्यारी रहे होंगे। जाहान सो सामस्यारी रहे होंगे। जाहान सो सामस्यारी से कामस्यारी दे हे सामस्यारी से कामस्यारी हो ते सामस्यारी से कामस्यारी हो से सामस्यारी सामस्यारी सामस्यारी हो सामस्यारी स

हेर्युं बार्युं जूर बंग्ला हुमा मही गुवा तथा । वे शंमीह परिव्यत्ति, कमिहा, और बच्चे प्रवत्तायों हैं; वे बम्में शावनाश्रामें महीं जाने और वार्मिनो साने पूर्वों में भारत्यकों वात्त्व बार्नि हैं राज्य भी। शब्दी गायब्वरणानी टीव बेबी ही भी नेवी कि मह स्वास्त्रमें निकी हैं। व्यक्ति कीर क्रिवांची क्या मो क्या सकार वार्या जारी की स्वास्त्रम देश ११८ राज्योंमें विभक्त था। इस समय वनमेंसे कर्ट्से प्रजातंत्रशासन स्थापित था। चन्त्रपुप्त सबका अधिराज समका जाता था। उसने धार्मोकी अवस्था भली प्रकार वर्षोत्र की है। प्रत्येक स्थानमें कृषक युद्ध सेवासे अलग रक्तो जाते थे। रिती बहुत कुछ वर्षोपर निभर थी। धाक्कण वर्षोके संबन्धमें भविष्यपाणी किया करते थे। मेगास्थनीजने आर्यावर्गके रंगों, वस्त्रों, बनस्पतियों तथा शाक आदिकी उत्तिवरोंका भी वर्षोन किया है।

यहां यह कथन कर देना अनुपयुक्त न होगा कि सुनानी छोग गन्ना और हार्का गृक्ष देख कर बहुत विस्तित हुए थे। मेगास्थनी इने लिखा है कि एक ऐसा गृक्ष
था जितके रससे मंधु उत्पन्न होता था और दूसरे के पल्से वस्त । गरहर्यो हादान्दी
पर्यन्त सूरोपवार्लोको हाहरका ज्ञान न था। यारहर्यो ज्ञातान्द्रीमें आपावर्तसे यहां
राहरका आना आरम्म हुआ। सोल्हर्यो ज्ञातान्द्री पर्यन्त केवल औपपियों में इसका
प्रयोग यहां होता रहा। जय पुर्वगाल्यार्लोने भारतवर्षमें आना आरम्म किया तो ये
गन्नेका पीधा यैस्टहण्डी इमें ले गये और शहरकी उत्पन्ति दूसरे देशों में, होने छगी।
जात सी वर्षके अन्दर करों को उद्यतिक कारण इतनी ज्ञावर उत्पन्न होने छगी कि
भव भारतवर्ष उनी शहरको दूसरे देशों से मंगाता। है ठीक यही दशा रहें वे
हर्सकी भी थी।

सिकन्दर यहाँके माझर्योंकी योग्यतासे यड़ा प्रभावित हुआ । उसने अख्यन्त यत्न करनेके पथात कालानूम नामक माझर्यको अपने साथ चलनेके लिये राजी किया । पर उस म्रह्मायके साथी उसे अन्ततक रोकने रहे, फारस

पहुंचने पर वह माह्यण ज्वरम्न हो गया। उसने निश्चय किया कि में अपने शरीरको अग्निक अप्य कर प्राण स्थाग श्वेगा। सिकम्दरने इस बातको सुन कर उसे बहुत समकाया कि ऐसा न करो। ब्राह्मणने

सिकन्दरने इस बातको सुन कर उसे बहुत समकाया कि ऐसा न करो । ब्राह्मण्ये उत्तर दिया कि में बृद्धावस्थाको पहुंच चुका हूँ परन्तु अवतक कमी रोग प्रस्त नहीं हुआ । अब यह उदर प्रवट करता है कि मेरा शरीर आत्माके रहनेके योग्य नहीं रहा । उसने आप्रह किया कि मुक्ते प्राह्मण्ये सभी खुन्यु मरने दिया जाय । सिकन्दरने उसे असंस्य रत्न देकर यही शोभासे बहां तक पहुंचाया जहां उसकी चिता तैयार थे । यह माह्यण गर्टेम कुलेंके हार पहने वेद मंत्र गाता हुआ रत्नोंको इधर उपर कंदना हुआ चितापर चड़ गाया और शान्ति पूर्वक अनिव्हालामें मिल गाया । इस घटनासे प्रकट होता है कि उस समय भी मृत शारिरको जलानेकी रीति प्राचीन आर्थ पुरुपोंमें पायी जाती थी और अन्य आर्थ जातिकी शाखाजोंमें वैसी ही प्रचल्ति थी जैसी कि भारतके आर्थों कुलदर ।

#### ग्यारहवां प्रकरम्।

### 

#### सीव्य धर्मका प्रभाव ।

आपोनतीं निकल्दाके कार्रके हो सहाकी वर्ष शैक्यक्रेस प्रपुत्ती हो खुत था परना हमका मचार बाहको हुना । जब समयसे लेटर शुरूकमानीके आगत्ववर्षों आहे कह सामादेशका हितास प्रधाननाथ शैक्यके हो हितास है। पछिले कुछ सहादित्यों तह इसते अनि होगी रही, फिर अवनित होगे तथा। साहजाँ के साथ शैक्यके था स्वाहत सामादेशका है स्वाहत होगे स्वाहत होगा रहा। है महासवर्षे आगत्ववर्षेड होगात्मा बीक्यमें अस्व

इस पूर्व किल आये हैं कि बीजूसमेंसे पूर्व व्यायंत्रनेसे दार्वके भिक्ष के मनीका बहुत प्रचार था। प्रत्येक सनके आचार्य क्यान के एए अपने निष्मोंकी सम व्यिष्ट प्रमान के सीचार्य के सिक्स के किसारोंका प्रचार करने थे।

िष्ये हुए धूमने थे और अन्ते २ विचारींका प्रचार करने थे। संकाननांक कारण साध्य मुनि गीतमने भी इसी विधिक अनुसार अपने मिहामाँका

वैदिककार्य्य प्रमेडा रुद्ध इंगल प्रमुखको श्रीवन व्यतीन करनेडा सच्चा मार्ग न्याना और आस्मिक व्यतिके साधन निवास था। अब वयि बौद्धपरेंद्र मचारक केतन अभ और सुमिसे अपने सत्का प्रचार करने थे तथिर पर्योस इब दो नर्या भारती बड़ा कर एक नये धर्मेडी गींव पहनेसे सनुष्य-शांतिके लिये एक सप्यन्त निवित्त परिशास प्रचल हुआ। सीद्रथमं के प्रधात ईसाईथमं ब्लान हुमा विसने अगरी प्रचार-प्रयालीमें प्रभन्ने साप तहवार और दूसरे कई अनुवित साधन भी धारण कर तिने । सुनक-मानोंने तो इसको दिश्लर नक पहुँचा दिया । इन सब बानोंक रेमारे और शन्यन आवद्यक परियान यह हुआ कि इन दोनों धानोंका इनिहास, ध्रमेरी वस्तरे वास्तरक परियान यह हुआ कि इन दोनों धानोंका इनिहास, स्मेरी वस्तरे अपनिक सुरोसीय वानियोंका इनिहास है, सदानक स्पर्न जिन्द्याची पड़ना है।

हिसी विशोष स्थितिक नामपर, चाहे उसका पद किनना ही जंधा क्यों न हो, अनुदादी बनानेके लिये पण पट्टना इटको नींय डालना है। इसका वास्तिक परिताम पद होना है कि जब नक पर्मेट नाथ डींचन अध्या अनुचित्र विधिसे अपने अनुपा-दियाँको संद्या बहानेका विचार रूपा रहना है नव नव कसी भी धार्मिक शास्ति स्थापित नपी हो सकती।

करिलयन्तुमें कर्पवंत्तके राजाशुद्धोदनके यहाँ विक्रम पूर्व ५६५में शीतमबुद्धना जन्म हुआ। 'सुद्धना निपा पूळ होटीमी रियाननका चुना हुआ राजा था। बाह्यावस्थासे

ही गीतम सेठ कुर्से बहुन रम मन स्वाति थे। वे अपने महात्त्रव्यक्षा महत्त्रके कोनॉर्म बैठे हुए बढ़े गम्मीर विषयीर विषयार करने देवन थे। दिनाने उनका क्यान अपने क्लॉब्यॉकी कोर शाकपिन करनेठे दिये एक सुन्दरीमें उनका विवाह कर दिया। एए समय

के लिये गौतत मांनातिक बासताओं में दिस हो गये परन्तु एक दिन नगरिं फिरने हुए उन्हें बृह्यप्रस्ता रोग नमा सन्तुके दृदम दृष्टिगोबर हुए। उससे फिर वे अपने पुराने विचारों में निमान हो गये। जब वे २९ वर्ष के हुए तो उनके एट पुत्र उत्सन्त हुआ। इस गयने कि अब में क्यांचित्र संमारमें सर्वमा न फैस जार्रों वे मृहस्वाम करके विच्याच्छ पूर्वनहीं और बले गये। एड राजिके मस्मानके अनन्तर उन्होंने अपना मोड़ा, राम और वरत अपने दिनाके पाम भेज दिये और स्थान मिश्चनोंके बस्त्र पारण कर तिये। यह प्रजा गौनमके जीवनका महायाग सहसानी है।

उन्होंने सबसे पूर्व राजितिहै जिला परनामें साहरण माधुओं के पास मिछा प्राप्त हो। माधुओंने मीनाम्बो बताया कि मुक्तिश सामै गरीर श्रीत इतियों हा संयम करनेते सिलता है। इस पर गया प्रदेशके वनीमें जातर उन्होंने छः वर्ष पर्यन्त सर श्रीत साधना की। इस समय पीय मिष्या इनके साथ थे। इद्वरणवाश मिन्दर उसी स्थान पर है जहां वे न स्था करने थे। नवस्ताने सीना तो नहीं हुई उत्तरे- निरम्पाह होता गया। उनके हहरते पर्य माध्य उत्तर होने तथे कि बचा यह तम खाँदि मुक्तिके टीक साधन है या नहीं है। इस मंग्राचीन उन्हें इनता हुआ हि वे मुफ्तिक होकर माधन है या नहीं है। इस मंग्राचीन उन्हें इनता हुआ हुआ कि वे मुफ्तिक होकर मुक्ति पर तिर पढ़े। यव उन्हें मुख हुई नो उनका जीवन परिवर्षित हो गया। अब इस महत्य हो गया कि दुक्तिका मार्ग स्थारेक कर देनेने नहीं किन्तु मनुष्योंको सकता होन स्थाने हैं। उन्होंने तम साहित्र स्थान स्थान होने हैं। इन्होंने तम साहित्र स्थान स्थान हिन्द इन्हों है। उन्होंने तम साहित्र स्थान स्थान होने हैं। इन्होंने तम साहित्र स्थान स्थान होने हैं। इस महिन्द स्थान स्थान होने हैं साहित्र स्थान स्थान होने हैं। इस्पान स्थान स्थान होने हम स्थान साहित्र स्थान साहित्र स्थान साहित्र स्थान स्थान होने साहित्र स्थान स्थान होने साहित्र स्थान स्थान होने साहित्र स्थान स्थान होने साहित्र स्थान साहित्र स्थान साहित्र साह

मास्तवपंदा इतिहास ।

कुमार्ग पर थे। यह यह संवास या जिसे बीट पुरुष्कांने इस सकार वार्गत किया है कि सम्त्रीरके पुरुष्के तीथे थेडे पुरु सनुत्रक शब्दे असे बहकाया। अन्यार्म इस संवासमें पुरुष्को विजय आला हुई और उन्हें यह अवसा सिला जिसका अभार बाहको उन्होंने संसारसस्में किया। ध्यार इस उल समयने 'शोधिकर' अर्थाद सकारका एक हो गया। उन्हें स्वकारको सोरीयार्ड अन्यार सम्त्रित हो सार्थ।

स्य बुद्धका नया जन्म हुआ। यो मामके उपरान्त बुद्धने काशीके समीप जारती सिक्ता देती आरस्ता की। इन्होंने सिक्तांको पुत्रत करने निक्ता देवेकी मामीन प्राणी कोड़ दो भीर उपने स्थान पर सामाप्त पुरस्तांको उपरोग देवा जारमा किया। उनके प्रथम सिक्ता पुरस्ता संबुद्धक और दिख्यों थीं। उनके दुस्तने कोच निक्ता कुम माम कर पिए उनमी का सिक्ता नीत सामान्तें उनके ६६ सित्य को गये। उनकीन उनको माजा री कि "आमी सुम मदे भर्मावा माना स्वार करों"। इस्त बुद्ध माजुर्माको सित्य बना कर वे राजीपिर पूर्वव जालिय राजा स्वार करों।"

हातिगिरि पहुँचे जहांका राजा तथा प्रजा दोनों उनके भनुनायी कर तारे । ये प्रत्येक वर्ष बाद अगय अगर अगर कारण कर प्रचार तरेंगे में भीर वर्षके चार साथ पुरू स्थान वर हरेंगे ) उसी, दुर्ज, भिर्तेण तथा पत्रत्यह यह बतक प्रदेश सुननेके रित्ये आने थे । वर्षप्रतातातरण यह या कि सुन्ति

मद्दान्या दुवका धर्मोपडेश और सुन, लागमे तथा अपने मनको दशमें कानेसे मान्य होना है। सुनुन्दको दुग्य और पाम्से बद्धाना ही सबसे बड़ा पर्से है। हुद्देने विशेष करके विदार तथा अवसमें अपने मनका मनार

किया। गिर ने बरह धारण किये, शिस सुकारे, हांचारे मिशायल विशे चुहक करिल-बस्तुर्धे दिवीय बार मिश्रू कको इसामि जनेस करना एक तरपुराशी धरना थी। वनक वर्षोम सुनकर करती स्त्री और तुष्ठ भी उनके शिष्ण बन गये। चुकरे १६ वर्षेकी भाषुने मेंकल ८० वर्षकी भाषु वर्णकर बार मिश्रमा उपरास किया। अब उन्होंने भाषात् वर्षा वर्षेक समय ध्यान स्त्री। तिर्थोंको सुशक्त बह भीन्ता उपरास किया। "अपने सत्रका सरकेस समय ध्यान स्त्री। जो धर्म भीत निरमींका सावस्य करेना वह जीवनके समुद्रसे पार हैक्त हों भरते हुए जाया।।" सुरक्षी भन्नित हाशि भानन्य सात्रक एक शिष्पको धर्मे दिकारेसे धर्मान हुई। युक्के मन्तिम बाद वे थे "दे आतन्त, अपनी हरमण्याचे सेये दिकारेसे धर्मान हुई। युक्के अभिना बाद वे थे "दे आतन्त, अपनी हरमण्याचे सेये दिकारेसे धर्मान प्रदेश कारपार्य सुरक्षी अभिना हाशि भान्य सात्रक प्रकार प्रकार प्रकार दिकारेसे धर्मान हुई। अपने प्रकार सात्रका धर्मे स्वाप्ती स्त्री स्त्री स्वाप्ती स्वप्ती स्वाप्ती स्वाप्ती स्वाप्ती स्वाप्ती स्वाप्ती स्वाप्ती स्वाप्

भी बचमारे निवारण ये थे... 'सामार दुव कर्या र कार्या वकार वहा हमा है । युद्ध परमान्त्रमाक्षी भीरते समादार बुध्यते युद्धाने क्षेत्र कर्या स्वाचार वहा हमा है । युद्ध परमान्त्रमाक्षी भीरते समादार बुध्यते युद्धाने क्षेत्र क्षेत्र है । सब कुछ परि-यनित हो जायगा किन्तु 'युव्यं'यरिवर्तित व होता । यमेंके मायने

नीबनारी (मंडान्स) प्रत्येक व्यक्ति समान है और जिना कियी दुस्तरेकी सदायनार्वे अपनी गुल्ट अधान निर्वाच प्राप्त कर सकता है।" उन्होंने कर्मीके

सिद्धारनपर बहुत जोर दिया है। अनुष्यको प्रस्तुत अवस्था उन्तर्क विकल्पे कर्मीका फल

है और वर्तमान कर्मोना फल भविष्य द्वा होगी। बुद्धे विचारमें यह मिद्रान्त हुनना मज़्द्रत था कि एंड्रस भी उसमें कुछ हहनक्षेप न नर सकता था। कर्मोक मिद्रान्त समी मनुत्यों के लिये मामान्य था। अहंभाव तथा कामनाके दामत्वमे निकलनेपर मनुष्य परिश्लं हो सकता था। बाँह उनको सबँधैय नष्ट कर देनेसे वह इस जीवन-में अहँन और पश्चाद निर्वाण-पदको प्राप्त कर सकता था। संमारका शहितव और इसको वर्तमान अवस्था कर्मोके आधारपर ही बनलायी गयी है। कर्म बीजके समान है और वही समारकी उत्पत्तिके कारण है।

भारममें ब्राह्मण कीग बुद्ध विरोधी न थे। किन्तु भिन्न भिन्न प्रकारक कई मन उम ममय बड़े उत्साहमें अपने २ सिद्धान्नका प्रचार कर रहे थे। बुद्धका फैलता हुआ मन उन मतों के मानने वालोंको भयानक नागके सहूरा प्रतीत होता था। आरम्भों पाँद्मन वालोंको इन्हों कोगोंक साथ शास्त्रार्थ और कगाढ़े करने पड़ते थे। बौद्धभमें कोगोंक आचार तथा विद्यामपर ज़ोर देता था। समाजकी रीतियोंमें बुद्धने कोई परिवर्तन न किया। बौद्ध नथा जैन कोगोंके विवाह और खुतकमंस्कार स्व शायोंके समान होते रहे इन किये ब्राह्मणोंने कोई कराड़ा न किया। जब से शायोंके समान होते रहे इन किये ब्राह्मणोंने कोई कराड़ा न किया। जब कर प्रदेश कोई मनुष्य 'अर्हत-पर' को तब कम प्राप्त नहीं कर मक्ना था जब तक वह संसारका पूर्णतया त्याय करके प्रिभुक न बन जाय। जय तक लोग सोमारिक हैं तब तक बौद्ध धर्मको इससे कोई ध्रणोजन नहीं कि वे किन रीतियोंका भनुनररा करने हैं। रीतियां ही समाजको सीने याले सम्बन्ध है इसलिये बौद्धभमेंने कियी नयी सोमारिटी या समाजकी मीन न इन्हारी।

बुद्धको अपने कुलमें अर्थात् साक्य लोगोंमें विदाय सफलता हुई। समन्य गाक्य लोगोंने यौद्धमन धारण कर लिया। नयं उत्साहका इतना प्रभाव हुआ कि उन्होंने यह निद्ध्य किया कि प्रत्येक गृहसे एक व्यक्ति निक्षुक बनकर प्रचार करें। बुद्ध इस कार्यविधिसे प्रमन्न न थे। यौद्धधर्मके प्रचलित होनेपर उन्हें यिशोप कष्टका मामना करना पड़ा। उनका पचेशा आई देवदस एक एसका नेता यन यैठा। अधिक सपके कारण पड़ाने बुद्धसं बड़कर अपने आपको प्रकट किया। उसे इतनी सफलता हुई कि बुद्धको बृद्धांवस्थामें नीचा देखना पड़ा। अन्तमें देवदसका शुद्धियोंने ही इसे निशा दिया।

ष्राक्षण भपनी विश्वा केवल दो वर्षोतक परिमिन रसने ग्रे पर पुद्रको शिक्षामें यह विरोपना थी कि उन्होंने अपने मिदान्तका प्रचार निकृष्ट तथा उत्कृष्ट मय होगोंमें किया। पुद्रको शिक्षाका प्रभाव न केवल भारतवर्ष किन्तु समन समारकी जातियोंनक फैल गया। पुत्रको शिक्षा वालवर्मे प्राचीन आयेगास्त्रोंको ही शिक्षा थी। उनका धर्म केवल एक साधन बना जिपसे आयोंका सिद्दान्त और उनका धर्म केवल एक साधन बना जिपसे आयोंका सिद्दान्त और उनका धर्म जिस होने केवल एक साधन बना जिपसे आयोंका सिद्दान्त और उनका धर्म जिस होने केवल एक साधन बना जिपसे आयोंका सिद्दान्त हुआ। पुत्रको एक विश्वेष समदाद स्थापित किया जिमका मुख्य अभिन्नाय स्व था

कि उसके सदस्य बाहर आकर भन्य वानियोंमें धर्मका प्रचार करें । उस संप्रदायका यह भी नियम था कि उसके यहस्य पाधिक सभा किया करें और अपने पार्रीको उस मभाने समाय शीकार करें ।

न्त्रपति स्थाप त्यावार कर।

जरमे मृत्युके वसाला उनके पांच हो शिष्य राजिमिर स्थाननर एउन
हुए। बर्श न्वर्षने बुद्धनी विश्वाको तीन बड़े बड़े आगोंमें बाँटा यथा (१) जरहेन
(१) स्थापन (१) मिह्युलन। बुद्धके सी वर्ष बाद स्थापन इंड के रुप्युके बार विकास पूर्व देक में डिजीब कींसल हुई जियमें गान सा तिरण कुछ यात्राहास्वर बार्गीका निर्मय करनेके निर्मय कर्युके स्वस्त्र हुद।
विशास पर दुष्पा कि उनकी हो वार्षियों कोंग्य करनेके निर्मय करनेक निर्मय क्षाप्त

भिन्न भिन्न सम्भाव बन गये।

महाराज भशोक के कालमें बीज्य धर्मकी सुध अन्तरि हुई। अशोक बण्डापुन-के बीज थे। बार बर्चतक करने आर्थ्योंके साथ सद्धाम आर्थि करके विकस दुर्च २१६ में ये शाम-र्मिहानन पर बेंटे। उनका शाय कायुन्तक कैना हुआ

य वाता-गावानन पर वंद । उनका राज्य कालुल्यक वन्ता कुम परेडपरेकी जर्मा था वे बहुत वही आनावाताओं जन्मद हुए हैं। तिवानमपर चैतरेके मंत्रि वर्ष प्रमान उनने बीत्यानीय जाएन मी। वनने स्वे समेके कैनानेमें कोई हवाय गोय न कोड़ा। तिवानितीनन पोच प्रिम्न प्रमान ज्ञाप कामसे लागे गये। (२) एक महान्यान की गयी निवाद कारण कोनी बीत्यानीका सम्मान्य प्रीक्ष कि निक्रिन किया। (२) इसके स्वित्तं करोत्रों रायका गुरू विशेष प्रमान प्रमान विद्या। (३) अपनाके नित्रे क्यान कान्यवर वर्षों को सेन में। (४) बीद प्रमोनी बुल्यके डीक कराजी और (५) श्वाय स्थानपर वर्षोंने अपने विकासीके प्रचार र किसे स्थान स्वाजाने ।

महाराम भगांकती आकाम नीगरी बदासमा प्रतेमें विक्रम पूर्व 142 में हुई। यह महासमा हुमन्दि की गयी कि कुछ मिलकोंने कई ऐसे सपे सिदास्पींडा प्रचार करना भारमर कर दिया था जो चंडियमके शिपरोत में । यन मिद्धालाकी इस ह्यायमाने भगुद्र और धर्मके विक्यू बनलाया । एक ग्रह्म सन्ध्य हम मनामें रकत हुए थे।

अशोककी आजातुमार धर्मक नियम पत्थरके स्तंसींपर सुरुवाये गये मी क्षार-मित्रमंत्र के प्राचित्र विकास क्षारिया प्राचित्र क्षार पूर्व प्रभूगाय प्राच्या क्षार पूर्व प्रभूगाय प्रा कुरुवाय दुणु पाय जान हैं। क्ष्मय हि हि अनास्त्र ८४००० स्तृत बननाये। स्याही कैमाने क्षोर वसकी बननिनका दक्षमें है क्षिय एक विद्याल सक्स विविक्त किया नावा जिसका क्रमाध्र अमेमहामात्र क्रमुलाला था । उसका काम समस्य राज्यते तथा यदन कार्यान. लारबार इत्यादि विश्वमी सीमापर रहने वाली जानियाँ है बीच धर्मको प्रचार करने। मी । 



स्पर्य सम्बद्ध गांवा । यदावि ब्युटनका यह श्रीक शतीत है। किन्तु ब्रह्म यह है कि इंडिएको क्यान क्या हमार्ग कर्मोकी अवडा चनानेश सक्ये बहा साथन हो। मरण है या नहीं है बहुरी शिक्षा इस नात्यर ज़ोर न देशी थी कि इस मझड़ी मारे बाह्यस्था परिकार स्थाप विकार विकार करने वह बीक इस मास्त्र होते. रेती की कि इसे पुगरों के माय किन सरह बता करने का मास्त्र होते. इसे के कनुमार साथु पुरुषों से शहन क्यानि करना और उन्हों के गुणा कामा आव-इयक हुआ । इस्टिये बनके बीच जिल्होंकी भी एका अवस्थाता गयी और मन्दिरीक का नाम क्यां के नाम का वार्ष के प्रमाण की है। जहीं मिनुक कुल क्यां का कियों भरती भागी का नाम कारीफ नाम क्यांगिल हो नेगे। जहीं मिनुक कुल क्यां का कियों भरती भागी का ना फैटरीं और परिचलें कारी थीं का का कारणा हुन है तीन या कियों भरत भीचा पर बड़े बड़े प्रस्तित क्यांने गये। जहीं वह भी वस्त्रणा त्रामा जादिन कि जहीं ईसाई-त्राचन का निर्माण का विद्या विकास विद्यालया का विद्यालया है। कि तहाँ हैं मारि वर्षने बहुरियोचे कामान्याहा है ज्यार भीर क्षण कई विचार रिजे कही हितासक भीपन भीर व्याधिक प्रकारका नवा हता वीद्यामीया अवहृदशा वाद बीहरूमी है जिल्ली भीप मानीस मान्याधियांनी बड़ा अन्यर या । दुरानन नियमके अनुसार मानुष्य वीवनक तीन माध्यमंत्रा उल धन घर र राज्यामा यन सक्ता था धरुतु मुनुकी शिक्षा । अनुमार तान माध्यक्ति वह चन करूर नारवाना चन करना या घरता हुन्छ। रायाच्य नाजान कर्माय कर्मक अनुष्य दिनी क्षापूर्व किन्नुक वन सक्ता था। बुदने वह सी आता दे ही दि वर्ष कोई तिनुक धारों कर्मणाडा वाचन नहीं कर सकता ने गुरुरय वन सकता है। स्वाहित वह निवार हो नो भिन्नुक वन सकता है। प्रत्यीन निपमानुसार एक वार मन्दायां है। इर लीट जाना भयत्रका था ।

आराफ के राज्यों में क्ष्मिय पूर पूरे देता जक जा पहुंचा । आराफ के राज्य कान्य में में में द सहाजना हुई रसके दूसर ही स्ताज अरोफ का करते आई महेन्द्र सिश्चक मन कर चामरताका राज्यमें का गाया । उनके प्रशासन गीम ही राज्ये

< ६ १ ने ६४° अल्लिंग लगमिया और प्रम श्र गांसे प्रतित शावर और श्रव निर्धा के 45. 54

का साथ नका कहा जा बहुआ। वोष सी यम बखान नवाहे वहरीन बीते प्रशाद नागांडा अनुवार्थ। बनाया नद्रमान स्वास, जाया, बानी बीन सुमाधारिनीक प्रमाद आगावणांड स्वासक कहुंने। इवर क्या स्ववर्धीयान स बाने कुन बेहनपढ़ प्रमादक प्रमादी तथ। वहर्ग जनावहींसे बीहचर्स पीसप्रेस मान नष्ट कुणाया। बहाने बीहच्या बारियास भीते बीरियास बडी शानावासी अपन्य स्वास्त्र हम्मा

कुमानियाक कक्षणीया । ३ । ० मामक शश्यक सीमियन नेगायि व्यक्ति दुर्गाया था, वन नेगारन बीड्यपंडा च गीडल किया (समस्त भयागितस्तर) कुमक बनुगायी 🏿 स्तर्मा ७ किया सामक सीनियम राजा व रास्पर्य पीम्प्रमंत्री श्रीरी बडी कहामाना हुइ । स्टिन्डका शाम पश्चिमाण्य आस्य भीत प्रश्व मायह देशी में केंग्र हुम्बा वा । कांग्राक्षका जासम्बद्धारः वहिष्णा क्रान्तर्गादा सारतः जाता है । वर्गारी राजधानी कार्रमाण्या वा, किन्यु उचका राज्य हिला ४५७ वर्गानी कार वारत्वन्य, समरकस्य जीर मिन्द्र नव केश हुआ का ।

क बाद महत्त्वजा करितक्ष राज्यकारम हुई अवस रोच वी विशाय १६४ हुई.

थे। उन्होंने बौद्धमनपर सीन धार्मिक पुसार्के तैयार की और उन तीन पुस्तकेकि आधारपर नित्यत और चीनके पवित्र प्रत्य रचे गये । ये नयी पुस्तकें उत्तरी योद पर्मदीपुसारें बहुलाती है।

कनिष्करे प्रन्य पाली भाषामें नहीं बल्कि संस्कृत भाषामें लिखे गये थे। संस्क नभाषा पुनः जार पहडुने रुजी । जिस प्रशास अहोतको सहासभासे बौद्धधर्म दक्षिण-की ओर फैंगा उमी प्रकार कविन्ककी महाममासे बौद-धर्मका हिमालयके रस पार जार-से फेजना भारम्य हुआ। निरुद्दन, मध्यपृथिया और बीन उनकेमार्गमें थे। इधर यह फारम और प्रिया हुँके एक होता हुआ कास्वियन मानरतक कैल गया । इसमें कुछ सम्देह नहीं कि बौद्मनने निकन्द्रिया और फिलिस्तिनमें भामिक विचारपर यहा प्रभाव उत्पत्न किया । चाहे इंसाई-धर्मके माननेवाले कुछ भी करें परन्तु बौद्धमें और ईमाईधर्मकी रातियोंने इतनी ममानता है कि इसमें केाई मन्द्रेह नहीं रह जाता कि ईसाई-धर्मने पौद्धर्मसे पहुत कुछ सीखा है।

भण्यापक मांअमुलरने ता यहां तक मिद्ध किया है कि युद्ध रोमन और प्रीक चर्चके मेण्ट "तुमाफा" है, जिनके लिये रोमन चर्चने २७ नवस्दर (११ मार्गमीर्प) का दिन निधित किया है। भाषामास्त्रके विहान यसोप्ताको बाधिमत्वका अवश्र'ना बतलाते है।

बल्तरिया । अन्तर्भः) का युनानी-राज्य साक्ष्य टॉगॉके हाथमें आ गया था । पे लोग तानारी जानिके थे । विकमीय मंबन्से <sup>डे</sup>ड़ बताब्दी पूर्व उन्होंने भारत-

अववयीगयाके सी-इन्हा दिख

वर्षको भोर मुख किया और "म्" जातिके होंगोंने बस्तरियाके राज्यपर मधिकार कर लिया । उसके माय उन्होंने भागे भी दिश्त और वि- बहुना आरम्न किया और स्थान स्थानपर अपने निवास बनाने हती। जिस प्रकार प्रनानी तरंगरे। चन्द्रगुप्तने रोरा था दमी प्रकार उस ममय भार्योमेंमालवा (उर्जन) के राजा विक्रमादित इसी कामके

लिपे डयन दुष् । विक्रमादित्य भर्ना शुर-बीरता तथा पराक्रमके लिपे इतने प्रसिद्ध है कि उत्तरी भारतरपैमें उनके नामसे संबद प्रचलित है। उससमय तक युधिष्ठिरका सबद प्रयुक्त होता था, परन्तु ईसासे ५० वर्ष पूर्व विकमादित्यका संवत् आरम्भ होता है।

उन्होंके अनुकर्णमें दक्षिणके एक राजा वालिवाहनका संबंद दक्षिणमें प्रश्न-शित किया गया । शाहिबाइनने भी शास्य लोगोंकी पराजित करके उन्हें पीछे लौटा दिया । उसकी बीरनाकी देखकर वसके नामपर एक दुमरा संवन तंदद भवस्ति किया गया।

विक्रमादित्यका नाम इस कारयमे और भी मत्येक व्यक्तिकी जिह्नापर है कि इनके राज्यमें प्राचीन भागवमंको किर प्रधानता मिलनी आरम्भ हुई । उनके शासन-इनके राज्यम प्राचान कापचनका एक नचानका एक्टन नवस्त हुए। जनके सामन-कालमें संह्तुतके घढ़े बढ़े बित मार्ग बिद्धाद जनके हुए। उनके दुरसारके नवस्त कर्मा तक प्रसिद्ध चले आने हैं। उनकी साधुतीलना नाम सर्व-प्रियनाई कपाएँ जर्मी तक सनायी जाती हैं। उनका नाम इनना प्रसिद्ध हुआ कि बादको उनके नामके कई राजा आयांवतमें हुए । इसी नामके एक राजाने शास्य शोगोंके कोड़ ( सुलनानके समीप ) कं स्थानपर पराजिन किया ।

इसके इपरान्त कई सी वर्षीतक शुंग, क्ष्य, आन्त्र और गुप्तवंश क्रम क्रमसे भारतवर्षमें राज्य करने रहे ।

#### वारहवां प्रकरण

### बीक धर्मकी अवनति ।

जब भगोकडे कालमें बेंदिमन राज-धर्म हो यथा सो स्वमावनः श्राक्षण होगों-को हममें बड़ा भारी पत्रा लगा, किन्तु बेंद्रधर्मेंडे राजवर्ष होनेने नाक्षण निकन्ता

नहीं हुए । बुछ बालके किये बेयब अवश्य गर्ने पर विक्रमाध्यिके सारन पामिस समाम बाजवर्में इन्हें पुत्रः सिर उदानेका अवगर साल्य क्रमा । राजा

भगोक वा विश्वक. उन होनोंक नाम माधारण पुरुषोंसेने किमी-को ज्ञान नहीं पर विक्रमादिश्यका नाम प्रन्येत बा रुक्की जिद्दवापर है। इसमें प्रकट होगा है कि बाक्षणोंकी चार्मिक शक्तिक्त समय कहाँ तक बढ़ी हुई थी। उस समयसे केवर सान आर मी वर्ष पर्यम्य कोनों धर्मीसे संबाब क्षेत्र रहा । क्रायेड ब्राय भीर नगरमें दीनों धर्मीके अनुवायी एक दूखरेके साथ साथ रहने थें। श्रीनों धर्मीके सन्दिर स्थान स्थानपर विद्यमान थे। इनका समाग्र शान्त था। अब उच्चतिके शिलरपर परंचका बाँडधर्मकी अवनति आरम्भ हो गयो और बाक्सजाँका धर्म भीरे भीरे बच्चन होने रूपा । यह मान आठ सी वर्षोद्धा मसय आस्तवर्णके इतिहासमें शान्तियणं था। पैसा प्रतीत होता है कि सुमलमानोंके आक्रमणीतक भारत वर्षमें ऐसी कोई घटना नहीं हुई जो अधनीय हो । इन शनाविष्योंने कोई बड़ा नाम द्रष्टिगोचर नहीं होना और न कोई सामाजिक अधार विचायम्बन्धी उन्नति ही हुई । यह प्रतीन हीता है कि शताब्दियोंतक आयावतीमें कवल यही शास्त मैक्षाम जारी रहा. लाहाण-धर्म नथा बाँक धर्मके पारश्रीक समामने भारत-बाहित्योंको कई जनादित्रयों से शी और मानमिक प्रथतिके स्थानमें मानमिक भवनति दरवर्ष कर ही । इसका कारण यह था कि उप समय ममस्य देशमें एक हो भाव काम करता था अर्थात किन माधनीये अन्य धर्मीको नीचा दिलाया ताय । अतः बन्हें तेसे ही द्रपाय सीचने और प्रचलित करनेका अधिक विचार होता था, जिनमें वे साधारण अर्थ कोगोंको अपनी बोर आकर्षित कर सर्हे ।

की द लोग बुदको झानधी श्रवा करने को थे। क्यान क्यानस बुदकी सुनिया रेपारित थी। वीट्रॉड क्रांतिरिक जैनासन्छे लोग करने सीमॉक्की मृतियां नाम माम रूप नाम थे। बाह्यणोठे सो इन होमॉक्स क्याने क्या कर जाने के न्यान-पूचारी संख्या करने क्यान क्यानियां क्या सुनियां नाम इन क्यान स्वत्यक्र मिला क्यानिय कर विकास सुनियां नाम

, स्याव हैं।

धर्मके फैरानेका दुसरा साधन मिछ भिछ पुराकोंको क्या करना था। उस समयतर जो शाहत संहत्त भारामें ये उनल प्रयोग नो केरत विजेष गिर्पोंकी नियम् उर्वेक प्राप्तिमें ही होता था। उनका समझना साधारण पुरु चोंके क्षियं समझ्यव था। इमान्यि योदों और बैनियों हो बयाओं मे पुरार बड़ चड़ कर बचा सुननेके लिये पुराण रचे गये जिसमें उनकी अनुविने मरी हुई कपार और आधर्यजनम बार्वे माधारण पुरुविने हर्गीत अधिक प्रमाव दाल महें।

पुरार्टीमें एक हैटबरडे जीन स्वस्य बनावे नवे । महा, निय और विजाहे विचयमें विचित्र कथायें नित्य कर पुरान्तेंकी संगा नथा परिमाण पहाना गया। उनमें पह स्तष्ट प्यन्त होता है कि उस काराके सेनकों और उनके धोताओं ही मार्रामक तथा धार्मिर अवस्था अन्यन्त वित चुकी थी।

इन सब बार्तोटा प्रयोजन अली ऑनि सिद्ध हो गया । वीद्धश्च सुर्गीदे हाथ पद चुका था इसलिये प्राझारोंने अपनी विज्ञता और वर्तुरतामें बौद धर्म हो स्रष्ट रूपमें पराजित कर दिया । बाँद्ध धर्मने जो कुछ मीना यह बाज्रण

वॅदमवर्थ वर्षाव शास्त्रीमे मीना । बुद्धे मिद्धाना मोल्यगास्त्रहे मिद्धानीके पियाय और एक नहीं है। जासनीं है पास ना देवड सांख्यास्त्र था मत्युत सांत्यशास्त्र जैसे कई अंत जास्त्र भी थे। इसलिये पुदुवी शिक्षा

विदेशोंमें तो मर्बया नयी। भेर पवित्र प्रतीत हुई, पर-पाक्षपेरेके स्थिते ज्यमं कोई विरोध भाकर्षण-पाकि न थी।

हमरी बाव ताचटींके पक्षमें यह थी कि बुद्धने येदीं और वास्त्रींके साथ जाति-के प्राचीन महत्वको भी स्थाय दिया। पुरानयकाराधी विधा और सम्यनाका मान-चित्र प्रत्येक आर्य-मृद्यपर सीचा वा चुका था । प्राचीत व्हिपयों और महात्साओं-के नाम नथा राम हुध्यके चरित्र लागाँके हदयोंने पुरु दम हटा देना असम्मव था। माधारय महत्त्व वितेष पुरुषों और उनकी वीरनाओं हे इनने दास हो बाने हैं कि कहें इस दानन्वसे कोई पुनिक धुड़ा नहीं सकती।

यही मर बार्ने भी जिनने लागोंका चिन पुनः बीद्रधनेसे हटाकर बाह्य-धर्म-की और फेर दिया। जब बौद्धधर्ममें सन्तर्योत्तर कराड़े होज्य कई सप्रदाय है। गये, ते। आपं-धर्म रक्तायनः इन समदायोंने स्वतव रहा अयोंकि आर्थवर्म इस महारका वसे न था जिनका आधार विशेष निर्वानींदर हो। बाह्य देश भिन्न भिन्न विर्वानींहर सम्बन्ध दर्जनमे करते हैं । ये सार दर्जनीके विचारीका अपने अन्दर संयुक्त समझते थे । इस कारण बलाँने भारम्भने बीद-मनके निज्ञानोंकी एक शाखाका कथन किया किना वर पीडमतने पुर मिदालको स्वीकार परके दीप सबके प्रयक्त कर दिया तो उसके अन्दर आपने आप भेद जनक हो गया । इसके माय ही बाद्धाराने बीद श्रमंद्री निगर जानेके लिये उसके प्रवर्षक महात्मा बुद्धको अपने द्वा बहे अवनाराँमें शमार बर दिया । दर बीद्धर्म निर्देत हो गया और मास्ट्यम देत पक्दना गया तो बाहर केंग अभिनानमें कुर हो गये। उन मनप दी बड़ी छड़रें बौद्धधमेंके किस्ट चनायी गयी।

कपन है कि बाह्याचीन नाशिकों और नेत्रकी निन्दा करनेवालीने दुःनिन होकर आह पर्यवसर बड़ा आसी वह किया । इस बक्की समाजितर सक्ताकी एक नपी चाति करफ हुई। कहींने नेतृति । स्वाध आस क्षाने कर दिया। इत राम्युनीको समिनुकन्ते सक्ताक कहते हैं। इसी करनेक आधारण की समाज प्रमान, और नामेक्ट काली, प्रवादने तुरु गोविन्द पिहते, नेत पुरायोंके बड़े विदाद में, नैनाहेस प्रवाद हमी महत्तक वह किया और एक नपी साजहत जीति अपार

द्वसरो एहर विद्वार्य मात्राचों सी, जिन्होंने स्थान स्थानपर असय और वारतायें करके भारतपर्यमें गिरते हुए वीद-पार्मको अनिमा चडा दिया। इस एहरके कारस्य करवेशले कमास्टि यह विकसी सजरकी मार्की

कुमारिल सट्ट

वाताब्दीमें हुए। अभी कुम्परिल भट्ट बानक ही थे कि वे एउ दिन राजमहरूके गीचेमें गुजरे। उपरारे उन्होंने राज-स्न्याके

सस्ट्रन इलेक्स यह कहने मुजा कि "क्वा करू", कियर जोड, पेडोंकी हमा करने-वाल कार्ड दिलायी नहीं देता।" कुमारिक अहने उनर दिवा "हे देवी ! बोक मन कर भव बुमारिक भूतियर विवासन है।"

कुमारिल बैद्धिपासिक भारत्यक करनेके लिये शिवास कार्य करने करने परिष्ठ पृत्य एक दिन में में स्वी परिष्ठ हुए।

पुत्र में बीद लेगा परेदों वा उपसास करने करी। यह सुन बनके में मीमें अध्यान मा गये। उन्होंने करने साम शासाओं साराम किया। मानदेश उनमें निमायपूर्व के पत्र करा दिन स्वपन्न हुए जाने मीमायपूर्व के पत्र करा दिन स्वपन्न हुए तहा निमार हुए उनके अभी भी प्राप्त में। उनके विभी प्राप्त कार्य के स्वी मानदेश स्वपन्न हुए हुए है। निम्न हुए उनके अभी भी प्राप्त भी उनके विभी प्राप्त के साम किया किया।

हुन हुन गये। उनके उपस्त दिन्हा दिन यह पीत्र इसमित्र कर होना है। में में पेदने निये प्याप्ति करा किया। किया है स्वी सिंग स्वपन्न हुन हुन स्वाप्ति करा किया।

पहणावार्य महावारमं उत्तवक हुए। उन्होंने द्विसण आगरार्थमं वाक कर सार्थ्य आगरार्थमं वाक कर सार्थ्य आगरांवरका दीरा दिन्या स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त सार्थ्य आगरार्थमं वीद्य देवरां ने सार्थ्य आगरार्थमं वीद्य देवरां ने साद्यार्थ स्वाप्त स्वाप्त

यर शंकरका ही काम था कि बांडणों के चर्मको क्यारनायम साध्यमा १०० पर शंकरका ही काम था कि बांडणों के चर्मको क्यारने के चित्र विजय प्राप्त हुई।

# तरहवाँ प्रकरण

#### चीनां यात्री ।

हीत मामक रेन्स्स तो घीनी वाधियों के जीवन मुचान और उनके मार्ग-वृत्तान्त्रों स बहुत बहुत हाता है, जिन्स्ता है:—"आजनक संसारके वाधियों मेंसे विसीने ऐसी अब्दा और सिक्तसावसे कभी इतनी दूरका और अपानक मार्ग तय मार्ग किया, कभी इतने प्रोम और प्रतिष्ठाको हृष्टिसे अनुपायियोंने अपने पर्मके पवित्र विद्वरूपी देत्योंको इच्छा नहीं हो, और कभी संसारके सानव-समुहते यन, पर्वत तथा समुद्रोंके मार्गमें इतनी विदिवाह्यां सहन नहीं हो जिन्ती विद्वराह्यां सरल किन्तु उत्त्याह एर्ज घीनी बादियोंने अपने पर्मके प्रवर्ण ककी जन्मभूमि भारत-वर्षके इर्दानार्थ सहन की।"

पारियान विक्रम संयक्ती पांचवी प्रतास्त्रीमें अपमानित्वानमे होता हुआ भारतवर्ष पहुँचा और गागवी अभूमिमे असण बरता हुआ बंगानकी नाहीतक आया । उसने देना कि उस समय बाह्मण पुजारियोंना मान पर्राहरान भी बीद धर्मके भिस्नुकोंके समान ही होता था । बोद्द-धर्मके

महीं के साथ साथ आर्थ देवनाओं के मन्दिर मी पाये जाने थे।

छहीं चानावहीं के मध्यमे चीनमे हुमरा याजी इन्तिया आया। इसने नत्यालीन
भारतीय विश्वाको प्रयाणीयर विस्तारमे वित्या है। इससे पना चलना है कि इसबालमें विश्वाया प्रयाण बीटों के हाथमें था। यह विश्वाता है कि
रूथिया असवालके आर्थ मी अपने आपकी हिन्दू बहना प्रमन्द न
बाते थे।

म् मसीन सातवीं शताब्दीमें मध्य-पृशियाने होता हुआ भारतवर्ष पहुंचा और पत्रदह सोल्ह यर्ष तक हम देशमें पिरता रहा। भारतवर्षके सम्यन्थमें उसका प्रत्यक्ष बधन है-'दीनों धर्म केरोगोंको अदनी और आक्षित करनेके लिये

हुनमार वरिष्ट थे। माहापाँच वल बहुने हम गया था। वह वह प्रशान पहुंचा ते। इसे असीक और बनिष्टरे क्षिप्तक हुन्छि-गांचर हुन्छ। वहाँ सिव और पार्थनीये सन्दिर भी दिखायी दिये। सनस्त पश्चिमांचर भारतप्रयोगे बीट्यमंथे सरीके पान माहापाँके मिन्छ माहापाँको सन्दिर विवसन थे। अपूरासिम्मानवी इसे पिरामसीय एवं बीद साहा राज्य बहुत्त था। ऐसावरवा बहुत मह क्षिमें चतिलाने नैयार विचा था गार्थी पहा था। हेना अभी बीट्यमंभे लगी हरे थे। बारमीयमें पीय मी सह और पीन सहस मिछुक थे और दनकी शिक्षाये प्रमानने लेख पाने बीट्य थी। इस माहामें एटा था उद्युवन है। पूर्व थे और प्रस्तर सहाई कारी बर्व थे। कथन है कि माहाणीने मारिकों और वेड्डो निन्दा करनेवानोंने दुनिन होकर आहू वर्षतपर बड़ा आरी बड़ किया। इस बकड़ी समाजितर राजुनोंडी एक नवी जाति उत्तव हुई। उन्होंने वेड्डोंडी रक्षाता बार अपने उपर दिया। इत राजुनोंने स्निन्दुन्ते राजुन करते हैं। इसी कजने आधारण के स्मे मार्व पर प्रधार, और गांवेडके कार्मी, प्रवाडे पुरु गोविन्द गिहते, जो पुराणोंडे बड़े दिवार मे, नैवाईची पर्वत्यह हमी प्रकारक यह किया और गुरु नवी राज्यून जाति अपोर

दूसरी लहर विद्वान् वाहालोंकी बी, जिन्होंने स्थान स्थानार अमान और सारमार्थ करके मारतवर्षमें गिरते हुए बौद-धर्मकी अन्तिम धका दिया। इस स्वर्ध

आरम्भ करनेशाले कमारिक यह विक्रमी नंबरकी आहर्री कुमारित मह शामदिमिं हुए। अभी कुमारिक सह बानक ही थे कि वे एक दिन शामबहरूके मीचेले गुजरे। जबरते उन्होंने राज-नजाम

संस्तृत इलोकमं यह कहते सुना कि "क्या वरू", कियर जॉज, वेरॉकी रहा करने भागा कोई दिखायी नहीं देता।" युमारिक सहने उत्तर दिया "हे देयी! ग्रीक मन कर अब कुमारिक भूमियर पियमान है।"

इलारिल बीड्यप्रेसी भरवान कराने दिन्हें किने स्वायक्त्य मन के काम में हिंड हुए।
एक दिना बीड़ लेगा पेरीड़ ज उपाग करने लगे। वह बुझ बनते ने नेमें में पड़का भारते।
एक दिना बीड़ लेगा पेरीड़ ज उपाग करने लगे। वह बुझ बनते नेमें में पड़का भारते।
हमें पर्वानस्ति करने साथ बाधार्य आरम्भ किया। धन्मते हम करने निमार्ड़ के बार को हिंदी
हमें पर्वानस्ति करने किया हुं। बादि हम सप्ते हैं सो मुझे बुझ कही होगा।
पर्वात कर पड़ी। मिस्ते हुए जाने नेममें बोड़ लावी सो उनके विश्वपित कमा कि
हम मार स्त्री। बनने वसर दिना कि यह बीड़ इस्तिमें हुई है है है ने वेड़ लेने
प्रार्थित करने स्वर्धान किया है बीड़ करने बिम्म स्वर्ध हमें स्वर्ध हमें हुई है

कुमारिक भटने थीद्यागीट विरुद्ध बचार करना भारत्म निया। ज्याँनि बर्टने सिद्धान्ताओं निवासी कीर दक्षिणांचे कोरों और राताओंको सिद्धानी दूरराने दूसा करनेरा वर्डरेश दिखा। दिक्कांना कर्ड कु केश्वा दिक्का वितास का नाम सातारेक दस्तीनीदानमां सर्वधा विराद रहेशा। उनने करना काम ज्याँने दूसरे दिखा। दुसारिको चारळ्डी अभिगेंड्री किमा दश्य बसा कर भवने सारदो जीविन जला दिखा। ऐसा करनेटे पूर्व संक्रासायोंने जनने दमका सारव्य पूर्णाने महोते उत्तर दिशा कि सेने यह यहा मारी चार किसा है कि बोट्टीडेंग सुरू बनत कर पोत्ता दिखा। देखा प्रत्या करनेटेंने क्रियों सेना अध्यक्त मार्गीन करना करने करने केश्वानी करने अध्यक्त मार्गीन करने हरी।

राज्याचार्य भागावारमं जन्यस हुन् । उन्होंने दक्षिण भारतवर्षणे चल कर सन्भूषां भाषांत्रनभा दौरा किया। स्थान स्थानवर बन्होंने सर्वत भागामं बीह हैगामि शाक्षार्य किये जिनमा सुकान दाकर-विशेषत्रय नामक पुनावर्षे

शाक्षां क्रिये विकास युक्तान शकरा-दिश्वित्वय नामश्र पुन्हमें रतमी राष्ट्रताथार्थ क्षित्र व्यापा है। स्वस्ते येदानकं राज्यात्व करके वार्याः मेर्स पेदानके वर्षे मतहा सब तक पहुंचा दिया। युक्ति ने केण्य भाषांवर्गमें मत्त्वन समारसे सक्तके समान केष्टे नहीं दूसा। प्रयाप करते हुए ये बारमार मक पूर्वेचे भीर ३२ वर्षकी बासुसे उन्होंने केदारनाथमें प्राण-साम क्रिया।

# तेरहवाँ प्रकरण

#### चीनी यात्री।

दील नामक लेकक ती चीनी योतियों के जीवन प्रसान्त और उनके मार्ग-वृत्तान्तीका यहुत यहा जाता है, जिन्नना है:—"आजतक संसारके यात्रियों मेंसे कितीन ऐसी अद्या और भक्तिमानसे कभी हतनी दूरका और अयानक मार्ग सय नहीं किया. कभी इतने प्रोम और प्रतिष्ठानी दृष्टिने अनुयायियोंने अपने घर्मके पवित्र चिन्हको देखनेकी दृष्टा नहीं की, और कभी संसारके मानव-समूहने बन, पर्वत तथा समुद्रों के भागें में इतनी किनाइयां सहन नहीं की जिननी किनाइयां सरक किन्तु उत्साह पूर्ण चीनी यादियोंने अपने धर्मके प्रवर्ष ककी जन्मभूमि भारत-वर्षके दर्शनार्थ सहन की ।"

काहियान विकस संवत्की पीचवी शनाब्दीमें अध्यानिन्यानसे होता हुआ भारतवर्ष पहुंचा और गंगाकी भूमिसे असण करना हुआ बंगालकी खाड़ीतक आया । उसने देखा कि उस समय झाझण पुजारियोंका मान

. फाहिदार

भी बीद धर्म के मिसुकाँके ममान ही होना था। बीद-धर्म के मठाँके माथ साथ आर्य देवनाओं के मन्द्रिर भी पाये जाते थे।

एडी शनाब्दीके मध्यमें चीनसे हुमरा यात्री इतसिय आया। इसने तत्कालीन आरतीय शिक्षाको प्रदारीपर विस्तास्ते लिखा है। उससे पता चलना है कि उस-बालमें शिक्षाका प्रयन्थ बौदोंके हाथमें था। यह जिसता है कि श्रीपर जसकालके आर्य मी अपने आपको हिन्दू कहना प्रमन्द न करते थे।

स्नुनसीग सातर्पी रातान्दीमें मध्य-पृशियासे होता हुआ भारतवर्ष पहुंचा और पन्द्रह सोलेह वर्ष तक इस देशमें फिरना रहा। भारतवर्षके सम्पन्यमें उनका मत्यक्ष कथन है-पदानी धने होगीको अपनी भोर कामपित करनेके लिये

स्नमान कटियद् थे। मासपाँका यह बड़ने हम गया था।" जब वह पंजाब पहुँचा ना बसे भरीक और कनिष्यके स्मास्क हुएि-गाचर हुए। वहाँ सिव और पार्वनीके मन्दिर भी दिसायी दिये। समस्त

गाचर हुए। यहा सब आर पाउनाक सान्दर भी दिसाया दिय । मतस्त पश्चितातर भारतवर्षेम बीत्यमंक मटाँक राम बास्टाँके निष्ठ निष्ठ निष्ठ मिस्र मंदाबाँके मन्दिर विवानन थे। अकृतानिस्तानको दम दिसामगाँकर एक शेंद्र राजा राज्य करता था। पेतावरका बज़ मठ जिसे कनिष्कने तैयार विवाय या सालो पढ़ा था। साम अभी पीद्यमंति नहीं हटे थे। बादमीतम पीच सी मठ और पीच सहस्त निष्ठुक थे और दनकी शिकाके भागने लीग पक्ते बीद् थे। उस भागमें वहां आवक्त जबपुरकी रिवासत है होग बीद्यमंत्री सर्वथा विमुख हो चुके थे और परस्दर सज़ाई काई करने थे। गगा और समुनाई बीचराले बहेश नना विहास बीडरारी प्रभी इस्तेन पर मा। गगाई नरतर बडीडामें गुरू बड़ा भागे बीच ताता तारण करना था नियम साम तिराहित्य या। उत्पक्त तारण बातरे वातारी भीर रिगरित्य विद्यालगारे वाहेश्वरुक्तेना हुआ था। 3 अन्ते रागणी सुकसी

हिमान्यस विभाग्यस वेश्वास क्या हुआ वा ६ अबद सामध्य पुरु सा सर और द्वार स्वस्य सिपुद हरने थे १ जाता उर्वेश आता तो साध्य भारतमें एक राजादे याच पुरुषे भारत गया वीद्यार्थन अध्यन पुणा स्वार साध्य भारतमें एक राजादे याच पुरुषे स्वार

बमके अधीन हिन्दु देउनाओं के देश मी मन्दिर खडे है। याँ 1

सिलादिरपंडो महाराता जातेकका अनुकार कार्यक कहा बाव था। उसी संबर ६५२ फिलामी एक पूरी सवत की जिसमें बीद और सामन दोनों एकर हुए। विकरों में एक पूरी कार्य की जिसमें बीद और सामन दोनों एकर हुए। वन्ते अतिरिक्त को छोटे छोटे रात राता में उपमें विध्यान थे। उपसामां भी ऐसा के होता है कि साम्य-पार्य वैद्यायों के माथ सुद्धि निये आणी आणि हरिक्क होताया था, और बौद्धायों अपने मेदीके कारण वन्द्रीन हो रहा था। इस समामें परिले सामयों और बौद्धायों के साथ सामामें परिले मामयों और बौद्धायों के साथ सामामें होता । फिर बौद्धायों के साथ सामामें होता । फिर बौद्धायों के देश प्रश्नीम सामामों और विद्वायों के साथ साम स्वतं हैं।

इस अवसरपर जा शीलवी हुई उनसे भी देगों वर्सों श्री क्रिलावर मध्य होगी है। समार्क प्रथम दिन बुदको मुनि बड़े समारोहके साथ खड़ी को गयी। दूसरे दिन

सुर्ध्य देवताकी और सामरे दिन शिवको सूर्ति खड़ी की गयी।

तिकादित्य प्रति पांको कर्ष सामग्रेय कोरका दानमें बाट दिया करना था। इ. गमांन शिक्तमा है कि प्रवासमें नहीं गमा और यसुना विश्वती हैं एक दिश्यूनपूर्ति-यह निर्मेत तथा प्रवचानु कर दिन कक्क दोस्कर करने थे। शिला-शिकादित्यों दिन करने राजपूर्वम तक वस स्थान त्राकराण और दानतीचना वैद्धिक सम्प्र विना क्रम्यनके बोट देना था। सममि वह करने

रानशीयता बीड्रॉड मध्य बिना पश्चमतके बांट देता था। अन्तर्म यह अपने राजकीय बस्त्र और आभरण मी क्वार कर बुमारोंके वे देता था।

भीर स्वयं मुद्दके अनुकरणमें जिल्लुकाँके बस्त्र धारण कर लेना था । इस रीतिसे हुदके महालागका अनुकरण किया जाना था ।

मासम्बद्धा बडा मठ गयाके समीप युक्त बड़े प्राथमी है। बड़ा युक्त बड़ा विड्य-

विधानय था, जहाँ पर दश सदस्य मिशुक्र बहुने थे। महत्यां बह्यतारे अध्यास्य विधा, वृद्धेत, धर्मसारत, विद्यान और विद्योजक आयुर्वेद्दक अध्ययन करते थे। इस तठका सब क्या रायक्षे मिलता था। ब्राह्मन हीरा जमरर अधिकार करने या वसे उत्ताहने पर वसत थे।

क्षु समागते दचा और दक्षिण सारावों सी अमन किया । जनते सारी हों स्मादिश स्वराद हैए याया । बुदाया है। स्वराद हैंडे क्षादियों ने दहां परिव्र स्वराद है। स्वरा

विदृद्ध सम्राप्त कर शहा था ।

ह्यूनमांगर्के अनुसार अपनी झतारहीमें वाह्यन धर्मने भारतार्थमें धौद्रप्रांतिन दिया। स्वारहनी पतारहीमें केवल उड़ीमा श्रीर काइमीरको है। रिवारनें वीद्यूपर्मीमें रह गारी। जब भारतवर्थकी श्रीर मुस्तद्रमांची अपना मुग किया है। आवीदनी श्रीरमांगर्भ पीत्यूपर्म सुम्त है। युवा था। देवल मगध्मी पात कुलते राजा भौत्यूपर्म सुम्त है। युवा था। देवल मगध्मी पात कुलते राजा भौत्यूपर्म सुम्त है। युवा था। देवल मगध्मी पात कुलते साम्राम्त महिल्ली थे। पात राजाभीता राज्य कर्त्यार गित्यजीके आदमा नक कावम रहा।

. हम प्रदार बीह्यमां अपने गृहसे बहिण्हानि दिया गया, परंतु यह स्तामायिक बात थी कि बीह्यमाँही सफ्ताना विदेशोंमें अत्यधित हुई। विदेशोंमें इसदी जिल्ल अपन आहर्षजनक है। सनुष्यजानिका सबसे अधिक माग इस धर्मका अनुपार्धा है। नित्यत, महा, स्वास, धीन, जापान इत्यादि देशोंमें उसका पर्याप्त यल था और सस्तारती है जनसंद्या अप भी दुइदी निक्षाको मानती है। संसादके आधे मनुपाँको इसने साहित्य और धर्म दिवा है और जीव आधे मनुपाँके विचारों नथा विद्वासींपर भी यहा भारी प्रभाव दाना है।

ययपि आर्यावर्निसे बीट्यमंका बेयल विन्हही रांप रह गया है तथापि उसका प्रभाव आर्योदर बहुन संभीर पहा है। बीट्यमंकि विग्रह ब्राह्मणांका जी संद्राम हुआ उसमें उन लेगोंने प्रजावी नयी विधियां कलायों और बड़ी अत्युक्ति-रांच्यमंत्रा प्रभाव सांग्रे मरा हुआ माहित्य उत्पन्न किया, परंतु उसके प्रभावकों वे दूरी अरहमें न द्रवा मके। आर्योके आचारपर बीट्यमंत्रिका सबसे यड़ा प्रभाव यह हुआ कि जानिकी जानि नरम दल वाली है। गयी। प्रस्पेक दशामें मय प्राणियों के जीवनका विचार स्थान बैट्यमंत्री वियोपना थी। इस शिक्षाको शिवायर से जानेका यह परिणाम हुआ कि बीरना नया उत्साहका भाव लोगों के हत्यों से लूप्त हो। गया, जैमा कि अब भी ब्रह्मा आदि देशों की आपुनिक अवस्थासे स्रष्ट है।

ब्राह्मजॉंके धर्मा की विजय हुई । उस समय यह देखा गया कि मेल-मिलापके मिहांतके स्थानपर विभाग तथा पार्थक्यका मिहांत बढ़े वेग्रसे काम करने लगा । उसका परिणाम यह हुआ कि समाजर्मे जान-पांतको पेचीद्गियां भामाजिक प्रभाव पैदा हो गयीं जो अक्तक पांची जानी हैं।

पहिले समातका विभाग चार वर्णों के आधारपर था. परंतु जब यूनानी लेगा अपे उम समय चारके स्थानपर मात वर्णे हो गये थे। जब मध्यपृत्तिवाकी अन्य जातिवाँका आगमन बड़ा तो ये वर्णे और बड़ने रूगे। वधर जब झाइगाँने भिज्ञ भिन्न हेवताओं की पूजा की रीति प्रचलित की तो एक विदाय देवताकी पूजा करनेवालों का एक महुद बन गया। इस प्रकार समात किय मिस महुदों में विभक्त होकर छित्र भिष्ठ हो। गया। जय एक बार विभागका रोग ममाजमें प्रविष्ठ होगया तो साधारण मन-स्था भी प्रयक्त पुरुष समूह बनने रोगे। जब कोई व्यक्ति हुए प्रसिद्ध हुआ तो उमकी मतात अपने आपको एक विदोष नामसे पुकारने रूगी ताकि वह रोग समाजसे परिद्यांगों जा सके। जय एक स्थानके समूह हिस्सी अन्य स्थानमें जाकर निवास करने रूगे

मी अन्होंने मानसा एक प्रथा क्ष मानु बना जिया। इसी ग्रहार विश्व विश्व पाणायोंने भारती आपनी प्रथा के भी बनाहर सिया शिवा करानी आपनी प्रथा के भी बनाहर सिया शिवा करानी आपनी प्रथा के भी वनाहर सिया शिवा करानी आपनी हिन्दे कि ति निरामण की प्रशास के भी स्वाम अमाने किया साम प्रशास के प्रधास का प्रशास के प्रधास के प

बुद्ध स्टानका नन्ताह हो। जयमान था। बीदपर्शका मानाः भागीरत खाहे अच्छा हुआ हो अध्यत हुरा वरत एक पान स्मरण रस रेनी चाहिये कि प्रत्येक आर्थ तहास्ता शुद्धेत राम और कृष्णदे सभाग अपने देताना सर्पक्षेत्र महात्मा समझना है और यह उन्हें प्रतिहा तथा प्रेमकी

वरिसे वेसता है।



# चौदहवाँ प्रकरण ।

#### **--839** 1855--

### बाद साहरुएके सुपय देवकी राजनीतिक अवस्या ।

कर्ष में वर्षण्येन प्रविभोग्यमे प्रावृद्धि काक्रमार्थिक प्रवाद कार्यायमें वर्षा क्रमार्थिक ममान करागा रहा । ऐसा करा जाता है कि इन काक्रमार्थिक ममान के हमार्थिक स्थान होंग करिन होंग होंग मिला है। जात्रिक में देखता काक्रमार्थिक स्थान हमार्थिक हमार्थिक हमार्थिक हमार्थिक स्थान हमार्थिक स्थान हमार्थिक स्थान हमार्थिक हमार

यदि शाक्षमणीये जीते हुए, स्थानी नथा, बोलस्तरे, यहँनीकी, कामा हात हूँ भीर जामीय जीवनायु रियानपूर्वेग स्थान हूँ तो बिटिन कोना है। कि इन सावनारीने जातीय जीवनको नष्ट सह चर दिया था।। आयीर रियासीको

क पर्योग प्राप्त स्था भारी चड़ा तथा। विवरितायर सब सब ही रहे। विवर क्या सामीत क्षेत्र असीते की को सो । संस्कृत

बितान पुरम सम्मीन होतर नामि वहीं वहीं गर्दे। संस्कृत-साहिय गुमा होने हमा। लोगोंने नहीं करिनाहेंसे पुस्तकोंने नहीं करीं किए दिया हमा। वहीं करीं नहीं करीं करीं करीं करीं करीं करीं करा हमार समावित पहा। एक नदा पर्क का बानेना पुरानन मीमिक दिवारों में काचना करिस्स हो गर्दा। सम्मी माना मीमिक है जिसे पुरानन मीमिक दिवारों में काचना करिस्स हो गर्दा। समी माना मीमिक है जिसे हा जानेन सामाय करें काचों के निष्के सुद्ध कृतिक माना प्रस्तक हो गर्दा। हमने साथ भीमिन करिए करना में गुरू भी हमा। वहिन्छा समी बाना या नसी निया हमा मोजन बरना मी पाप समाया जाने नामा। वहिन्छा गुळ आग कामानाकों कर्मों मीनिक हो करने की पान्य नामि पहार मा। करने सारहरित एका नया सहारामों निके लोगोंने नामें नदि पान्य करने पहें। जिसके करहर जानिकों सरका हिन पर दिन नारनानीह होनी गर्मी।

बहित्स रेमको नगरणिए कारको देवीयो इसे बेहत हो शिरोहल्पे हुन्तिका रोगो १ एवं को यह हि उस समय समय देग स्वाहतमाने बालाहित बार वर्षीर को सार समय समय सामित को साहतामाने बालाहित

भा । यह देश वर नावन गरामान का दानाम गराम त्या ६ ता । प्रतिष्टें साथ दुव कावे दनते परितर दिया भीत करें सीव दिया बिन्तु कि भी एक विकार वाले बालुक्ता हव प्रवास इतिहासमें भार केरी हैं । दुस्ती निर्माण क्षेत्र सुक्ताक प्रवास का दिस्तर अर्थ दूरव इसारे सामने व्यक्तिम होना है। विदेशी आक्रामक किसी एक राजा है दूर्वर अध्यक्त्य करता था पर सावह दूर्वर राजानीय शासित वेट हुए अराज सिर धिया लेते थे। वे वह बार्ड समझ माने वे कि जो बाद आप सहारों भाईको ना-रहा वे वह के बार कम माने के कि जो बाद आप सहारों आहे सहसे सीत दे वह के बार के बा

व्यक्ति क्षेम राजनीतिलं सर्वेचा अवस्ति हो गये थे। उनकी पृष्टिमें राज्य की कुछ मत्ता ही न थी। देशका राज्य देशक सारीरिक चनतो सक्त करना है। जिस देशमें राज्यका चन नहीं रहा मान केना शाहिये कि उनमें रमका काल वर्षे था। "हासिटिक जीवन समारण को गया।

स्ती हालमें जो जुद यूरोपमें हुआ वनमें दूबलैंग्डको अपनी भक्ता हा स्वादेशे रूपा । इसका राज्य जीविक या, बसने बचा दिखा है दिखाँ, पुरूषी सचा बारली हो उसने आदात दो कि को हो जाओ, माच क्यानैका समय है, अपना अपना कर्मेंच्य पातन करें। ज्याद्यकीने दिखतियालय योह दिये, बानकोरे प्राराणान्यें कोंद्र दो, कोमक सरीह दियां नवा बाहक मिकर कर्मशानाभाँसे काम करते रूपो । रायमे अपने हाथ बाहर कैमाये और दूसरे देशोंडी मिजनाने नाभ दशकर अपनी रसाक प्रदेश दिखा ।

इस देशमें न कोई राज्य था, न कोई राजवीति जानता था जिससे कि देशकी रुपाको कोई विधि निकल्ली। यह देखदर शाजवे हुंगा है कि यह जाति जिससे अहामारत जैसी पुरुषके लिखी जा यक्ती है अग्रामी प्रकृत राजवीतिक कि सम्बन्धित के स्वताहित के स

धर्मानवता होई आक्रामक कावा अपने अपना राज्य स्थापित कर निया, लोग ग्रांति पूर्वक अनुको बाग नव गुने । सहायालमें एक क्थन-पर नहीं बहिन्द कार्यान नीतिका वर्षान है। पुर्ला एक्टफों हाथ अपने पुर्वी है।

पर नहीं बंकित बारवार नीतिका वर्णन है। बुज्यी इच्छादे हाथ अपने पुत्रीको सन्देत सेजती है बाँद उसमें विदुष्पका नूष्टान्त देकर राजनीतिका वपरेश करती है। सान्तिपर्यक्षे दिस्सी और खुदेको कथा है वर्णन करके नीतिके अगाध रहन्य बताये

वह कया दूसरी माधानीने अनुसाद की हुइ साथी जाता है। पृद्दा प्राप्त निर्देश बादर निवता जमने प्रदासतीको जानने प्रते हुए यादा र मान दो जाती दृष्टि यह जल्मु पर जा वर्षों जा बुदार देहा जनको और प्राप्त नमा नहा था। पासरी मीती ट्राइट एक सकुन मं बैठा था। बुदेने यह मादस्यक नयना दिक पाने राष्ट्र विक्राह्म अपने संस्था विकास वर्षों ने प्रति की भी मान वर्षों। बहु जाता है। प्रति प्रति का प्र

रो है। ऐसे बालमें सा पाय विषा यति में किर केरोंही हत == प हो सरे होते। दिन स्वतः होनीयके द्वित्याने देख होरीब हेता रामान हात है की बहार हम देगहे इतिहालों को बारोंका बेदन राम ही रह इन् । इन्द्रेन हिन्मानक इन्द्रिन त्वके सुनेवले विलालेरीक नहीं है रीत बंदर हार में स्टर रूप है बडर रहति है हिंदर है। पी हर्न माप देना हो राम होता हो हम समय हमारे विचार सबसे और ही होते। माचीर क्षित्रहें होनीहें बाद देना हुआ, तारी बनारा और तारी बाद है बाद के बाद दसी। पुरावर हैंगर के नाम भी हैता ही हुआ। केवर हुए नहत सहसी मै सार्टी देशस करने बनेबी रजादे निषे इस हैमकी स्तर करे। पुन्तरहे तहाने स्में इस प्रतिहास इसे सरदेशा है है कि वे सामग्रे बहारिय मार्गे ह

बार्डडमेरे बार्डड किंगे हुन महसे एक विवा: एकर बमेंबी हुनावे किये होता है परतु बनी बनी बने ही राजहीं रहाई लिए हा बाता है। बन्हींह क्षक्रमारे इस उत्ति शरी दर्ग हो। संद

करने रहा

बहर रिक्ट्ल बर्क हुआ और बारीने असर बहु है है मन मर्देने विस्तृत ही यदा । संसद बंगस, महत्ताः

हमा संयुक्त प्रान्तने तथा प्रतिके बोदर देखा हो यह । साम प्राप्त के क्या स्वयून इन्डेंद्र निर्देश गरी। इन केंद्र इन्टर्मका कार हुका। एवं का सहिते में कि बारत प्रतिक प्रदार सहा। नहरह केंद्र प्रवेद के करें हा क्रीहिक स्र देवर दिस्त । देवर रिसी हुई दास्मिने मराह मात्रास दौर निम्य मात्रास-का रूपक हो राजा एक बड़ा मार्गे बन्नकर बाह

इसने निने क्रमानका दिस्य केरन इतना ही है कि देनने किन प्रवाद बैजुबनके उनाके बाक्स नहत्त्वाची नीतिके बर्वण सन्तराजीतकर दिए। किर प्रवार बारि करण परनाके जात हुई. की किर किर प्रवार करें सकी रझ की ह

उनके उनकी माने नहीं। उन्हेंने उन्तु की नकुत चूरित द्वारित दानका परे में। तिले बहार के बूग रके कर रहते. म बूग व्ये व्यक्ति रहे। बर साथ हिन्दा का पहुंचा है। बहुते बानक क्लिक का बाह दिए। भिन्ती स्प्रमीत होहर होते ह्या और यह अपने विन्दे पन प्रता ह

#### पन्द्रहवां प्रकरण ।

#### इस्जामी लहरका सकाविता।

ति मुहम्मदीला वेबाङ वेडाड, म अवोधे वै देश व कुलप्रममें अदका किये निवन वै बालके सानी समुख्यर, वह कुवा दहानेमें नेगांक सानिर।

मान करता अध्यक्त

पुरके छ: भी वर्ष भनन्तर शृशियाई कोणकों ईसामधीहने अपने घर्मडा प्रचार काना आरक्ष्म किया। मसीह बहुदियों के यहां क्रयुक हुए । यहुदी उनडी उस्पत्तिके समय होसन लोगों के शहर के अधीन ये और इस हाम-

त्वमें उनकी दशा बहुत ही सराव थी। उन्हें कई प्रकार्की

क्रान्ता महत्त करनी पहली थी । यहदियाँका इतिहास उनके क्रमणों और तुःश्यम बदनाओं से सरा हुआ है। इन क्रमणों और घटनाओंका बाप बहुदिनों हे वैनिहासिकों ने नीरेनमें लाज साफ रिजा है । बहुन जाति-बीको सर्वतः एक ही औरमे आशाजी आलक दिलावी पड़ती है। महत्ती भी इसी श्राचार प्रतीकार्य रहते थे कि द्वमारा वरमान्त्रा अवश्य क्षमें सन्ति पैनेशाणा सेत्रेगा । इन बानों का बहन बहा प्रभाव हैगामनीहरर बादशदम्माम वहरे । पन्त्रह वर्ष पर्यम वे न सन्त्रम बहाँ फिन्ने रहे। यहदियाँमें नुष कियानी चली भागी वी कि वनकी क्रान्त्व कानेवाले महीद प्रत्यक्ष होंगे । हैमाने इस अरिएक्वाएडे माधारगर मीगोंने बद कहा कि मैं अपनी जातिको स्थान बरने हैं नियं आया हूं। और मैं ही समीह हैं। इसके ज्ञारका वास्त्विक माणव शतमानिक था, और वे भागी तथा भागे भाग बामको प्रानियोको स्वयंत्र कामा बाह्य थे । परम्यु प्रव प्रम प्रानियोने हुम बायको अगोप्तर करना अमीचार दिया तो प्रतदा स्थान सातोची कररता भीर नीकाफी मोर मचा भीर रुपये भारते बताको परमारमाका पुत्र बनावर एक गरे पर्मंदी गींच षाषी । रंग्यन सरकारने बहुदिवासी सम्मातिस करें बोगी १ ही । तन्यहचान् में १-बाटने बर्मेडी बार्स्टिक संपर्मे कैटानका कल दिया । वह बहुवा सावा और दुनानी रिनाम वैता इका था । मेंट्यालने समीत्या भागारण सन्। वार्याचा लेकर नुरोगर्ने हुम अपे प्रमादा प्रचार करना प्राप्तक दिया । पुनानमे राममें स्पन्नी मार्ग हुई । उप

मनव रोमदी वर्गीर्संड अवस्था संथम निर्मा हुई वी और गुराम'वी होत बहागांपील

बी । सबस पूर्व ईसाई बार्नेबी बार्निक वाबाईवाडा त्रामात्र इस क्षारे मागापर सुर्ग भीन निकासिक बर्मोका समय बडाउ हुए ता व नाम ईसाई बार्मि विचार होते गरे। (१) विचार (१) विचार (१) व ० - - - - १० - १८०० व्याप्त स्थाप

त्त्व मानायु बोन्द्रप्राप्त (। 'अपध्यांता ) ने एक पुर्दे नामव काने मैदिकोंके ऐनाये बादर तम प्रामेश क्षणीकार किया ने ईनाई वामें नेमका एकवर्म की गया । तेमका राज्य मानक प्रोप्तमें किया हुमा था। जोन प्रोप्तकी कमाय जातियोंने कपार वार्त कीर मानवार किया कार बाद कार कार कार ईनाई वार्न द्वारा केले नाम । तेसन मानवार प्रामावने नाम, नियत कारि देश ईनाई कार्य व

हैंसा सामास्य निष्ठ पर्यत्त विस्तृत या १ हैमहीसमें भी बहारह येन स्या १ सम्बद्ध है जिस नगह हुए बहुती रूपाताके निषे दक्षिण भारतके नगर कावर निराम करने रूपा यापे थे। उसी नगर हैमहीसमें १ हुए मुकाल मारावर्षों भी कावे हो दिल्लु बालानी हैमहीसमें भारत्यकी होरेशिय गरिनार्थि भारतनके साथ भारत है, और हुन्ने कुनात्मक सम्बद्ध भारत्यकी यानेना कावके हिन्हानमें है १

दर हैमारे धर्म दूरात्म कैन रहा या उन मनय क्यार मर्पीहमें केंग्रे दर मी वर्ष बाद करवम इदरत मुसम्मदरे कारी धर्मको नींद बारी १ इदरत मुसम्मद ४२ वर्षको

कापु पर्यन कारण करने हो । कारणके मार्वचर्चे दूपर उपर

श्लामं तरे । आहे प्राप्ते कहें बहुदी बसेंडे अध्ययनद्ध आसर मिता और हेंसई बसेंडे अमरदा बृताल शाह हुआ । अदब्ध हसा उस

वह बरहरे अन्तर इस्तामको विजयानाम सहराते स्मी तो इस्तामको मारे संमारमें कैया कर समस्त देगीको वसके सक्ष्में सानेको इच्छा उसक हुई। इज्लानके उसकीप्रकारी कहे पवित्र तथा विस्तायी पुरूष से। इस्तामको वसकी अध्यानामी सेनारे अपको निकास्त हो विजयानामा सर्वास्त्र साने अध्यान सम्यानिस्तान भीर मार्ज्यकी

कोत, दश्य निक्र, देशरित कालेका, सेव कीर कालेकी होता । चारम कीर निक्र की संमारके नावने प्राणीन देशोंनिते हैं तम नहीं हरीते में नावार नावे । एक दी दुर करने कारम कीर निक्रमें देशांति को प्रश्न कर तिया। चारमने कीदिने लीग जिल्हें काले कारम किर मा तीहका कार्योदर्गको प्रत्य काले ह उनके नावार कार्योदे पास्ती दिख्यात है। चारमने कारमार कार्या दिख्या। वहाँ कीदकार कारमित्र कीर नावार पार्च कार्या प्रत्य कार्य स्थानित वहाँ कीदा । चार दरेगों हस्तामको नेताकीर किरकार का लिया। स्टेरमे द्वास १६ देशमें उद्यान मंदर अन्य में दीय नामक स्थानमार दीयाँ कीर ह्वासपी कार्यने हो दार पुरुष हुए । रेपेनके परास्त हो जानेपर सुरोपकी ईमाई जानियोंको भय हो गया और वन्होंने सब शक्ति इस्लामके पति बुद्ध करनेके लिये एकत्र की। उस समय अरबके अन्दर इस्लामियोंमें विभाग होगवे ये और सेनाओंसे हवंदना का गयी थी। यहमें इस्लामी सेनाएं पराजित होकर पीछे हट आयीं । इट्रलिस्तानके प्रियद ऐतिहासिक गिब्यनने लिखा है कि बदि इस संग्राममें इस्लामकी विजय हो जारी सो आज औरमफोर्ड और कैन्यज विड्यांबद्यालयों केअल्य प्राप्त पोक्रेयर क्यान-पर विद्याधियोंको ध्याख्यान देते होने । इस सदने यह निर्णय कर दिया कि यूरोप-का धर्म ईमाई रहेगा, परन्तु फिर भी इस्लामने समस्त बुरोगमें विधा तथा सम्यता फैलानेका कार्य किया । स्पेनके अन्दर सातसी वर्ष पर्यन्त मुनलमानीका साम रहा भीर कार्डवदाका विदयविद्यालय सरोपमें प्रदान विद्वविद्यालय था जिपमें समस्त विचाप-गणित, आयुर्वेद इस्तादि-पदावी जाती थीं। वरीपके अन्य विश्वविद्यालय दमके अनम्तर स्थापित हम् । स्थेनसे सुमलमान पिउले कालमें निकले । इसका बर्णन भारी भारता ।

यहाँ हम इतना बनला देना चाहते हैं कि हुस्तामधर्मपर वह आक्षेप करना कि वह तलवारके बलसे संसारमें फैला सबँबा ठीक नहीं है. क्योंकि इस्लामके सिळान्त एक प्रथक वस्त हैं और इस्लामकी राजनीतिक शक्तिका देशों में बहुना और बाल है।

जब इस्लामी सेनाओंने फारसकी बीर प्रस्थान किया उसी समय सिन्धार वनके शाक्रमण आरम्भ हुए। पहिले दो नीन आक्रमण तो केवल साधारण लूट सारके शीरपर थे और उनका श्रम परिणाम न प्रभा । अन्तको

सबत् ७६८ में अबुल ( मुहम्मद बीन ? ) कासिम सेना केवर सिम्बप्र चडा । वडी शारवीरतासे आर्थ राजातीने अरबी माक्रमण सनासे बळ किया । इसी समयसे हमें राजानोंकी अमाधारण सौग्रामिक किया-विधियर शोक प्रकट करनेका अवसर सिलता है. क्योंकि इससे

भावाँकी पवित्रमा सर्वताके लिये सन्न हो गयो ।

राजपुतों के अन्दर यह विचार बड़ी अजनूतीसे जम गया था कि रणभूमिमें मर जाना ही राजाती कर्नेस्य है। इसी खबमें जब इस्थामी सेनाने पुक्र नुगौरर भाकमण किया तो राजपुत मरनेके किये तैयात हो गये। बन्दोंने एक बड़ी भारी बिना तैयार कर ली, जिसमें पहिले क्रियां और बालक अस्तीभूत हो गये, बाइको उरपाने स्मान करके और एक दूसरेमें नमस्कार प्रणाम कह कर दूर्गका द्वार स्रोता और भाकामकीपर आपड़े। इस तरहसे प्रत्येक सनुष्य कट कर सर गया। राजान सियाँकी बीरताकी एक विचित्र कथाका वर्षन भी इस शुद्धी मिलना है। इस युद्धमें मिथका बड़ा राजा दाहर था। जब वह रणकेंत्रमें मारा १ दूर युवा पानक वहा राजा दुवर जा व वच व्य रच कर नियंत्र प्राप्त ।
 तथा तो बमझे दो कम्याय गुमकसाल संमारति कृतिमाके हाथ पृत्र गरी।
 वसने बनको व्यहार स्टब्य कृत्यीकांके पान थेड द्विया। वस कम्यामीके हैर्यमें प्रत्यवद्याद्य क्षिण प्रत्यव्यापाल क्षेत्र हो थी।
 प्रत्यवद्याद्य क्षील ग्राज्यक्ति हो रही थी। अब वे क्लीकृतके पास पहुंची गो रीने

लगी। उनमें भारत पूढ़ा गया नो उन्होंने मनाया कि तुन्हारे सेनाविते पहिले हमते दुरावरच करने पमान हमें तुन्हारे पास भेटा है। मुन्नोपाने भारत दी कि कारितमा यथ करने उनका करोर भूमेले भर कर बारम भेटा बार। जब उन्होंने भयने रिनाके पातका मरोर देख किया तो समार्थ गांत कह दी और हमये विप खा कर मुन्नोके दिले निद्रादेखीके बनोम्बन हो गर्मी।

सिन्द्रको विदय बहुन बुठ कृतिमनको वीरनाके कारणसे हुई। अब बहु मारा गया तो मिन्द्र हानै: हानै: मुनल्मानोंके हाथमे निकतने लगा और संवन् ५०३ में राज्ञतीने मुनलमानोंको निकार कर दुनः अरना अधिकार कर लिया।

रहे घेतरा इस्तामी आक्रमय मार्गवर्षनर दो मी वर्ष प्रधान संवन् 1949 में मारम्म हुआ। इस समय तब इस्तामने अवुवानिस्तान आदि देतीमें अधिकार बरके अपने आपको सतीमानि दूद कर लिया था। इनने

भारतरंगरः विशेषका कारण यह या कि मारतके उत्तर और दक्षिणमें उस राज्यों समय आरोक हुई राज्य स्थापित थे। पश्चिमोत्तर्से और प्रकृतः राज्यों किस मिस आरोपित राज्य करती थीं। उत्त स्थापित

 राव्यक्तिको निष्ठ निष्ठ जातिको संस्थ करती थी। इन महामि क्वीक्का राज्य मध्ये किताली था। इन्होंने अपनी सुर-

बीरनाश प्रमाण मिन्यमें इसे नरहमें है दिया था। विहासमें पान्यसंस्था राज्य था। प्रिथममें माण्याका साज्य था। वहाँ विक्रमादियकी कथायें प्रत्येककी विह्या एत थी। भारतके दिख्या ने ने कुछ साव्य करने ये यथा चीर इस जिमकी साव्यानी नरामाओं वर्तनान मैंहर साव्यामें है, चीर इस वो परिसे इस्वकोनम और िन, नवीरमें साव्य करना था, और चीरमाइस जिमको सर्व्यामी महुरा थी वो दिख्य मारतमें मधुरा के नामार कमानी गयी थी। यह साव्य विक्रमाने चार मी कर्ण इसे स्वामित हुआ था। इसके एक मी मीरहर्ष सावाने मिल क्या हा हमके पान मी हिया। इसके मनना मिल मिल भारतहर्ष सावाने मिल क्या स्वामित करना मिल मिल भारतहर्ष सावाने मिल क्या स्वामित क्या

इक्षिरामें मदमे दनवार विवयसगरका राज्य सरहवी राजारहीमें स्थापित हुआ। इसको राजधानोके मन्दरान जुड़मदा नहीसर विज्ञासी ज़िलेमें पाने आते है। स्थर राजानिहसी नक विजयसगरके काटा दक्षिणके ग्रुमकमान

विश्वतनम् । शहाणामे पुद्र करते रहे । इस विश्वतनम् वेद और शास्त्रीके राज्यको १४०० । इस प्रवृत्ति करते वाले दे। की दिश्वत हुए है । एक साध-

वाचार्य धीर दूनरे सायमाचार्य । माध्याचार्य विकारमार्यक्षे सहार के मर्ग्या थे। इनने सहान पुरावरिक अदुवार और उनके प्रवासन्त्र्य एक स्वास्त्र्य बताया था विनामें बड़े बड़े पवित्र काम बरने थे। सायगावार्य मंगके अदुवारीकी परीक्षा करने थे। इनो प्रवास उनर भारतमें 11 वीं मानावीने नेदार 11 वीं सताव्यक्षि अना नक शिकु राज निष्य सुमयमान भाग्यमान्त्रें भीत उनके उनस्ति विवारियोंने दुद वरने रहे। सन्द ने यह है कि अवस्त्रें समयमें संबर्ध 1613 से परिने उनर सारावर्ष अन्तर सुमयमानोंका साथ पूर्णनेया स्वास्तित न हो सक्ता। नारगर्भका इतिहास ।

रमी समयके लगावण अपान् शवन् १६२२ में लाजीकोटके शंतामके अनन्तर वृक्षिण मान्त्रमें रिपायन विजयनगरको समाधित के गयो।

राज्यांने तथा साराजी समायुविशोंक वेगुका राजपुतानों जा भारती रिस्तमंत्र क्यारिता की और उनमंत्री विचीहने सुगुलीका अधिकार पुलित्या सीकार में किया। अस्पादक साराज्याक क्यारीच पुत्र कि स्वी तो है यो में पूर्व के कि भीरातीयके कारमें दूपर राजपुत्रींने तिर उत्तर्गा भारता किया, उपर रिश्व साराजी सारोजी अपने सामाधी भीत सामा की। कार्यों दिश्यांकी राजपीतिक मिलका स्वारा सामान्य है स्थान। इन स्वकार प्रमानन क्योत्र मानपार विश्व सामाना वर्षों कर केमण कृत असम्ब नाम भागार-विश्व दिवारोज दूर करना चारते हैं कि स्वारोज में सामानाचा सुम्लानानीका विकार कर सामान

संपन् १०५० से लेकर संपन् १६१६ तक अर्थात छ। सी वर्ष पर्यम् आर्थीरे शुक्लमानीने बुद्ध किया । जानी और सुगल्यानीके बीच शुद्धका विचार उस समय

के समय नक वर्षों मुं भी वर्ष वर्षोंना भी आजाताक केयन वारी और हुए मार्स का बीर जाने थे। नाम्यवाद संवय प्रवाद १९६६ में जब गुजावस्थाने दिशीर वर्षों की स्वाद त्यां के स्वाद प्रवाद १९६६ में जब गुजावस्थाने दिशीर वर्षों मुं पूर्व के प्रवाद के स्वाद त्यां के प्रवाद के स्वाद त्यां के प्रवाद के स्वाद त्यां त

कीदों और सम्मोद माजिक साजांक सम्माद के गागारियों माणागीये यून राजवीं में माजिक सम्मादी स्वारीत हुए । इत्यादा स्वीध्यत बुणाना यहाँ निव्य हिंगा जाता है। के स्वारीद्वाद में अमाजि १८०मा की आ स्वारी है। यहिक माजि है। मो व्य त्याद मुज्यात्वाय आवासक भार भार गीठ जाता रह, दूजर भागांचे तर मो वर्ग ने क सुक्तात्वाय साम्राज्यात्वी साम्याव्यात वह कमा वह दूषर प्रथा साम्राज्यात्वाय कार्यात्वाय कर १९ रा स्वक्तात्वाय साम्राज्यात्वात्वी साम्याव्यात्वात्वात्वी साम्यावीच विकास स्वीति अपने हुँ रै

## सोलहवां प्रकरण।

#### पश्चिमोत्तर सीमाके श्राक्रवरा ।

मंदन् १०३६ विक्रमीमें सीमान्तपर अपूर्णानोंकी क्ट्रमारसे दुःरित होकर पंजायके राजा अवपालने उनसी राजधानी मजनीपर आक्रमय किया। (यह क्ट्रमार सहस्वपर्षे अवनक सीमान्तपर वैमीही जारी है।) जारद्र क्ल्यु परनीपर राजा आ गयी थी। पंजायके राजपून अपूर्णानिस्तानके पर्वतींकी सीतसे वस्पानका भावमय परिचित न ये और न वे पर्योप्त वाद्या-सामग्री हो से गये थे। क्सलिये जान और मारुकी बहुत हानि हुई और ये अपूर्णानी

सेनाके साथ युद्ध न कर सके। ५० हाथी और एक लाख रुपया मुबुक्तगीनको देना भंगीकार करके ये लीट आये।

यह होकपाद है कि होंट आनेपर राजा जयपालको बाह्मण सन्त्रियाँने यह सम्मति दी कि म्लेन्डिके साथ प्रतिहापालन करना केाई धर्म नहीं है अतप्य उसे यह रुपया न भेजना चाहिये। हुसरी ओर क्षत्रिय मन्त्री यह सम्मति

रुपया न भेजना चाहिये। इसरी ओर क्षत्रिय सन्त्री यह सम्मति इ.उक्तर्यानकः भाजनय देते थे कि प्रतिज्ञाको अवस्य पूर्णं करना चाहिये। प्राक्षयोंकी सम्मतिकी विजय हुई। फिर सुबुक्तगीनने पंजायपर आक्रसण

किया। राजा जपपालको पराजय हुई और सुजुक्तगोन पेशावरमें अपना सैन्यावास निश्चित करके दश सहस्र सेना यहाँ छोड़कर लीट गया। इस मकार पायंत्रीय मार्गोके देन्नों ओर अफ़्ग़ानोंका अधिकार हो गया। आयोंके लिये इन मार्गोको रोक्ता ही देशके लिये समसे यही रसा यो। पेशावरको अपने हायसे खोकर उन्होंने अपनेको सर्यदाके लिये अफ़्ग़ानी आक्रमयोंका आखेट बना लिया। सुबुक्तगोन मध्य-पृश्चियामें युद्ध करता रहा और सयत् १०५४ में मर गया।

सुदुक्तानिक स्थानपर स्थका पुत्र महसून १६ वर्षकी वसमें राजगद्दीपर येदा। चार वर्ष पर्यन्त ता वह सैवर दर्रक वस ओर अपना राज्य हुट करवा रहा। परवान्

दसने भारतवषपर आक्रमण करना अपने बोयनका रूथ्य > महन्द गर्यनं। धना दिया। दसे आर्यावनंसे सुटमारके द्वारा रत्न आदि स्टेशकर

अपने राज्यको धनाइए करनेकी बड़ी ठालसा यी। परन्तु साथ ही उसे यीवनावस्थाम हुस्लामी उत्साह भी खूब था। वह आयों हे देशको विजित्त करके यहां हुस्लाम धर्मको फेलाना चाहता था। जुलीफ़ाने उसके उत्साह में देखकर उसे बड़ा भारी धार्मिक पद दिया। उसने भारतवर्षपर १० आक्रमण किये जिनमेंस १६ तो पंजायको पराधीन करनेके आश्चयसे किये थे। एक आक्रमण क्यान्तीरपर हुआ जिममें उसे बड़ी असफलता हुई और तीन आक्रमण कन्नीज, ज्वालियर और सीमनाथपर केवल लूटमारके आश्चयसे किये गये थे। पंजाबपर आजमण करके उनने अवपालकी पराजित किया। जपपाल दे। बार पराजित हो शुका था इमस्त्रिये राजदुर्तीके नियमके अनुसार वह राज्य न कर सकता या। उसने मिहासन अपने धुवडो अर्थित किया और स्वयं द्वारी वस्य धारण किये हुए विशास जलकर सर गया। पंजाबर छड़वें आइसमामें जा संबद १०६५ में हुआ अवस और मामवाके राजामेंने भी हाजा आंतरपालको सहायताके निवे सेनार ने प्रतिकार कि स्वाप्ति का प्रतिकार कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या के स्वाप्ति कार्या कार्या कार्या भी । आर्थ सिहमात्रीते अर्थने कुण उत्तार कर दे दिये । निर्धन रिहमीते हुई हार्या भारमा किया जियमें कि जुदसे वे अपने पिनियंक्त स्वाप्त्रकार सहें। महसूद हार्या हनना परद्वार्या कि वसने पेतावर शाकर दशाम लिया । जो सेना पंतापकी और भेनी गयी भी उपार गलद राजान हट पड़े और इस तरहसे उन्होंने चार सहस अफ़गानी-को सर्थ कर पाणा ।

वरम्यु सहसुर हरण्ड भाक्रमणमें देशके कुछ न कुछ आगरर अधिकार करना इहा । अम्मके प्रकारके पश्चिमी जिन्ने उसके अधिकारमें आ गये । धानेद्वर और नगरकेटके मन्दिरोंने बहुत या सुदक्त माल बसे प्राप्त हुना ।

नगर १९४० नार राज गुड़ा साथ हाता है। मोसनापरर चाजना क्या है इसी भाजमान स्वत् १७८२ में गुजरातमें सोसासाब प्रदिशार हुआ। उनकी नेसाठेंग कर्ने वार पीठे हतता पड़ा। अपने साथियोंका दिल हुक्ते हुए रेसाठर दसने उनसे बहुर---'कहां आगा कर जाओगे, करत सार्वपाड़ा (२ण हुन्य दुर्ग एकर रचन वना कराव्य कराव्य करात्राचार मुचारा पर तो हमारों मीलकी दूरीयर है, हिन्दू गुरुंई कर बालेंगे, भवानाकी मीलसे फाइक्ट सरसर हमार गुना भण्या है।" इससे बनके दिन बच गांवे भीर एकपार ही सबके सब सदिरदर टूट पड़े जियमे राजाती सेनामें शंजाय कराव हो गया भीर दी तम्हें तम्ब भारत्यह इट पड़ अन्यन्य राज्याता स्वतास शायत क्याब हा गया आर के बसुत्रमें मीहित इपांज्यामें कार्य हों हुं। अभिरदेश रिष्ठावित्यकों एक हिनी पी भियकों अस्तुरहे पारिक इपांज्यामें आध्य मोड़ आप वाय स्वाय्य है हि उपामेंने महसूरके बहुत्रस्य एक प्राप्त हुए, इपींकि यह सूर्वि शायामधी थी । सहसूर अभिरक्त के इपांच्य कर सुन्ती के तथा। उपामेंने एक उपने अपायित्य और एक स्वाने मस्यमें नागा दिया और हो सहस्य महीनाकों से कि दिवे। जब सहसूरकी सेना गृज्यों के गीर रिष्ठी भी से एक ब्राह्मणने संसाके सुन्ता कुन होनेका निरम्प दिया और सप्तपुरकी मारिसके बबदा हुने निकार सरस्थानमें ऐसी और के गया अहामे विश्वयद्भ बयना भ्रममन चा । कुछ पूर जानेरर मैनिडोंके। समय प्रत्यक हैर शया और उन्होंने सार्गश्तिकां कुछ कर सरका । समस्य सेना नक होरे होने वणी । सन्य १०४० के १० बैसान (एक्पार) को महमदकी सुन्यु हो गयी ।

हुनती दूरीने साजमानने सहसूरको संताक। वनकर तीर माना सब्द वराता है हि सार्यहर्ग किया जिस कामार्गिक वरण मिल्का बुद करवेचे गरिव गरी हा तर वर्षा है में चुढ़ी हो। वर्षानक कि कियोंने हत्ता विकास में के साथा कि सामार्ग कर्मा में तर वर्षा है जेनव तथा बोड़ी के सार्ग्य सामार्गिक जण्यक संताको भूत्यने ही बद वर हैं। इस बद्धानिक विज्ञास का हुआ कि वागर्क वर्षामार्गिक सामार्ग्य के स्वाप्त कर्मा कर है। वर्ष बद्धानिक विज्ञास का हुआ कि वागर्क वर्षी में तथा सामार्ग्य के स्वाप्त कर्मा कर है।

शुक्रती और गृहरके वंशोंमें सदा युद्ध हुआ करना था। एक समय गृहराई गृहरी मुझ्मतरोहों और के सब अञ्चलकोंको कैद करके से सवा। उसने उनका यत्र करके उनके उत्तरीक्षणों उनके स्थान असेता गुहरका दुई बनानेमें किया।

संबर १२०९ में गुज़बीतर ग़ेर बंगका कियार हो गया। सहसूरके बुजरा अलिस बारचाह शुमरो पंजाबमें भाग भाषा। संबर् १२४३ में शहाबुरीन ग़ेररेते पंजायका भाग भी उससे से लिया और महसूरकी तरह भारतवर्षेतर विजय प्राप्त करतेका निरुवय किया।

पंजाबके बाद अब वक्तर मारतको भी सुमलमान आक्रामकोसे युद्ध करना पड़ा। वक्तर मारतमें वस समय राज्यनों वी बड़ी बलवान् रियामनें स्थापित हो चुनी भी जिनमें सीन बहुन अधिक वित्यान भी। दिल्लीमें नोमर बंगके राजा राज्य करने थे, अजनेतमें चौडान गंग या और बचीजमें राजीतिका राज्य था। इनके अतिरिक्त बंग-देलोंने सेनवंशके राजा राज्य पर्नो थे जिनकी राजधानी निद्धा थी। इसकालमें वसर भारतमें विद्या नया धनकी मार्यवसर उद्धान है। रही थी। बासी और निद्धा विद्याके केन्द्र-स्थान थे। महस्तों विद्यार्थी इन स्थानोंमें अध्ययन करते थे।

धनके विचारमे कचीज सबसे बड़कर था। कहा जाता है कि यह नगर इतना बड़ा या कि बीम मीलसे अधिक इनकी परिधि थी और नगरके अन्दर देवल पान बनाकर बेचनेजाले नम्बोलियोंकी हा सहस्य टूडानें थीं।

द्वेपरी भग्नि मारतपर्पमें सद्देव मज्वित रही है। यह द्वेप हतना मक्त मा कि भारतकी भिक्ष भिक्ष रियामतींका विदेशी आकामकोंके विरुद्ध गुरू होना बहुत ही असंभव मा। यह रोग आर्यानर्तमें महाभारतके खुद्धकालसे चला भाता है। उसी ममयम कलियुगका काल भी मारम्म होना है।

दिहीके राजा प्राचीनकालसे ही भारतके राजाओंमें महाराजाधिराज कहलावे चले आपे हैं। परन्तु क्यांजमें उस समय इतना ऐश्वर्य या कि क्यांजका राजीर राजा अपने आपके। ''महाराजाधिराज'' परके याग्य समस्ता प्राः।

पृथ्वीता दिहीका तेमर राजा भनंगपाल सत्युके समय भरना राज्य भरने
दीहित्र पृथ्वीराजको दे गया। पृथ्वीराज चौहान राजपून था और
अजनेतमें राज्य करता था। कचौजके राजा जयवन्त्रके हृदयमें पृथ्वीराजके विरुद्ध हूँ पकी अग्नि अज्वलित हुई। राजा जयवन्त्रने "महाराजाधिराज"का पद आष्ट करने-के लिये "भद्यमेष यत्र" किया। उमके साथ ही उसकी कन्या संयुक्तका स्वयंवर भी

इस यहमें सब संबर्धेका काम छोटे छोटे राजा होग करने थे। प्रध्वीराज इरबानका काम करनेके लिये बुलामा गया था। प्रध्वीराजने काना कस्वीकार किया। इनके स्थानपर उसकी पीतलकी सृति बनाकर खड़ी की गयी। जय-सन्दर्भी पुत्री प्रध्वीराजकी बीरनाकी प्रशंसा सुनकर उसके साथ आन्तारिक भेभ करने हमी थी। जब स्वयंवरका समय बाया ने। कन्याने सब राजाकोंके आगेसे चटकर फुटोंका हार उस सुरिक्षे गर्लेमें बाल दिया । यूना कहा जाता है कि प्रणीताजके यह सब समाचार विदित या और यह वेच बढ़ते हुए यहाँ निप्रमान या । उपाँसी संयुक्ताने ऐसा किया वह उसे चढ़ने योड़ेकी पीठपर नगुरका वहाँने

बातकी बातमें गायब है। गया । बाहर उसकी सेना करी थी । सेनाकी माच टिये हुए थद अपने घर दिल्ली का पहुंचा ।

इस अपमानसे जलकर समचन्द्रने शहाबुदीनको बुलामा । दिही-विजयके लिए दत्त अपभागत अञ्चल सम्बन्धन शहाजुक्ता कर अञ्चल र गुरानाचन र र विदेशी शासिको मुखाना वहीं ही सूर्वता और समायकी नाम थी। ऐसी मूर्मना कोग सदासे करने चले आये हैं जिसका चल उन्हें दुःचके साम सहन करना पड़ा है।

वाहातुद्दीनमें भारतपर पहिला आक्रमण सवन १२४८ में किया । धानेश्वरमें प्रभौराजने उसे पराजित किया । शहाबुद्दीन स्वयं नावातीं प्रहारसे गिरनेकी

मा कि उसे उनका एक अध्वारीही अपने थे।हेकी पीडगर बिना कर रणसुमिसे बाहर हो तथा। राज्यानीने चाहीस मीछ पर्यना भानेश्वरकाश्वर

शक्तांका पीछा किया । लीटकर झहाबशीनने अपने सरदारोंके

अयुनाका पाठा कथा। शादा श्वा । शादा श्वा । शादा शादा शादा । गर्लोमं यह मत्रद करनेदे किये तोवड़े वाँचे कि ये मतुष्य वाई विक्त गये थे। दृष्वीरावकी शामनाचे प्रसिद्ध कवि चन्दने अपनी दुशक "दृष्वीराव रायदा" में लिखा है कि वाहाबुरीन कई बार पराधिन हुआ। एक बार वह कैंद्र कर लिया गया जहांसे उसने बहुसुस्य भेंट देने और पृथ्वीराजसे द्याके लिये प्रार्थना करने क्षेत्रमें दोनों सेनार्ये प्रकृत हुई तो जुन्दीराजने अजुलान सरदारको कहुछा भेजा कि क्षम द्वाना सताब प्रकृत हुं ता प्रश्वासक क्षेत्रान स्वाहत स्वाहत के क्षान में स्थाव क्षा कर होते जाती, नहीं ती हुंग बात हुन मोलिन व क्षोपी । गोरीने क्ष्री नम्राव क्षा कर है। क्ष्री क्ष्री क्ष्री नाहाते क्ष्या है की स्वाहत कर है। स्वाहत समाव क्ष्या है का स्वाहत क्ष्या क्ष्या कर है। स्वाहत स्वाहत क्ष्या क्ष्य क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्य क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्य क्ष्या क्ष्य क्ष्या क्ष्य क् जब राजात विस्तवस वेसवर थे शहासक्षीनने उत्तर आक्रमण करके सेवाने मगा विया और प्रशीशतका केंद्र कर शिया ।

म ब्राब्धीराज शामीने वस बदनावा वर्णन इस मधार है-"बृध्वीराजशी राशायुक्त केंद्र करके थएने साम ले गया । अनके नेत्र निकासकर जनकी यक परिनित पन भारेरी कीडरीमें केंद्र कर दिया है। चन्द्र नामक एक मझानु राजपूत्री भारते रवामी-का करितम समय तक साथ देनेके लिये देव बदल कर बननोकी सेनामें मदिए ही। शक्तवदीलने राजना पर्चकर एक वहा लागी दरवार किया विसमें वह बहे तीर कमान भीर तमदार चनानेने निष्या भीर सुधानक बोका दुनांव गये । बार चरदने दम भवसरकी क्तम समक्षा भीर असी प्रकार केन करने कुछ दरवारमें अवस्थित को कर भवती करिया

हम प्रकार गोरीका दिल्लीपर मधिकार हो गया। दूसरे वर्ष उसने कन्नोतपर काक्षमय करके राता अयवन्त्रको पराजित किया, अयवन्त्र मारा भी गया। बोर राजनूतीने विदेशी राज्यके अधीन रहना कस्वीकार किया। वे अपने अपने गृहाँको छोड़ कर बम मरुस्पलमें वा बसे वो उनके नामसे राजनूताना कहलाता है। उन्होंने उम प्रान्तमें वाकर अपने पृथक् शुथक् राज्य स्थापित किये।

ग्रेरोका सेनापति बप्त्यार गिल्डको सबद १२५६ में आगे बड़ा और विहारको लोधना हुआ संवद १२६६में बगाल जा पहुँचा। बाह्यण मन्त्री राजा लह्मग्रसेन को निद्मास अपनी राजधानी कियो हूर स्थानमें बदलनेकी सम्मति देते रहे। राजा ८० वर्षका गुद्ध था। वह मोधना ही रह गया। इननेमें आक्रमण करने वाले शिरपर आ पहुँचे और जब राजा भोजन कर रहा था जमी ममय राजगृहमें जा प्रविष्ट हुए। राजा एक पिछले हारसे आग गया और पुरीमें जा कर आयुक्ते शेप दिन पूजामें स्वनीत करने लगा।

पंजाबकी छड़ाकी जातियाँ अब माँ पराधान नहीं हुई थीं। मंबद १२६० में
गराइ जातिने पर्वतोंसे निकल कर समूचे मान्तपर अधिकार कर दिया। इसके
हवा बाहीनगदनी दिश्वि इन्मामी सेनायिको मीहिन कर तिया। बाढीलापमें उमने
प्रमुखिराको आलोपना कारम्म की विसमें उनने संसारके मनत्य प्रसिद्ध और
बहिताय तीर पत्नीमवालीका नाम उपस्थित करते हुए प्रधाराजको प्रधानपर दिया।
उमने कहा कि इस मन्यय कह पणुरीन छवा इस्मुख्य प्रशास है किन्तु कर भी यदि वह
एत दरसास वालोक पनन्यार दिलोनने लिय इन्याय जाय ती नियमपूर्वेच वह मन्य
हीर प्रणानेशानीने वालो से जावला और जनका निरास करतिय हिया उपस्थ

यम्बने वस समय संस्टरने एक हरोड का जिम्म्या क्यीमाय कृतीसारको होड़ कर कौर विसरित समका । उसने कृतीसारको कहा कि वहां समय राष्ट्रमे प्रन्य-पदार लेम्बन हैं: कब विर देशा समय काद साथ न कादरा।

हिमें को मीरठा मालून है वह इस प्रवार है

"करतो यह बसान, हो याने वित कर यह । जन पुढे भौतान, वादों आहे वह नर ह<del>ीं सामग्राहका ।</del>

हहाहुएँ नर्ने हुम्मीहार कीर क्रम्य समझ हैन प्रश्नियानियों कारण कारण प्रमान है। यह स्वय एक वह सामारहर महते प्रमाननी हो हाई स्वय एक वह सामारहर महते प्रमाननी हो हाई हाई क्रिक्ट करने हैं। वह स्वय हो सामारहर महते प्रमाननी है। हाई हाई हाई हम्मीहान है। विश्व करने हाई हम्मीहान है। हाई मार्च करने हें हाई हम्मीहान है। वह सामार्च करने हम्मीहान हम्मीहान है। वह सामार्च करने हम्मीहान हम्म

भीन बर्च अनमार उसके एक समुधने यिका नदीको पार करके मत्रनींकी सेनाकी म्याकुत करके शास्त्रशासका सपकर जाला । शहरबुद्दील उप समय आते कैलमें रिकाम कर रहा था । उनकी मुल्युत उसके मन्त्री कुनुबुद्दीतने अपने भारको रितिका बारमाह प्रसिद्ध किया । पुगुक्तिने वास्पातस्थाने प्रकृतिकी थी । इसलिबे क्य भार इसके अवलार आनेपाले सामक गुलाम मान्यानके करे जारे थे ।

भव मुगनमान भावामकोंका विधासकाल आर्डम होता है। यह रेनकर विमान होता है कि किए मकार समझ्त देशके अन्दर आगाँका शाम शिवामान होने

वर भी गृष्ठ छोडेले जाकासक्त्रमुखका अधिकार दिलीपर हो गया । कारों है। राजनाः तो बड़ी कार्ने हैं जिनमें यह नाम राह हो आगी है। एक मी कि कदनति। वह कि लागे लोग शामाविष्योंने अपने देशकी कहार दियाति E'CR अन्यर कम रहे । असमें शेष रामाराहे प्रमुख अगारपीत सा ही समा । किसी सामित्री शांध नमा स्थाप प्रश्ना विरेती प्रापियों

के भन्न मुक्त काने और उनके व्यापेत बनानेक जिले अपा तथार शतिये बहुता है। अपनेति वक राज्यक इंग्ला लुप्त को चुका या कि वर्ग्न निर्देशी मानिर्पेक नामने अप क्षाताल कर । अब विवेशी जोगोंने इस सरहया कोई सन्तरूव नहीं होता तो समस्त कृषि अन्तर हो। अन्तर १००० हो जानी है, और नृत्व देखर कार्य असमेवी सांतिका विभाग तक हुए हो जाना है।

राज्ञान राक्ष भागो आहर्योगे इतना है व रचने में कि भागी रिपारमोंकी क्षम्ब क्रानिके बावक्रमाने बनाने हे निये एक होनेका निचार तथ प्रश्ने हत्त्वमें नहीं वैतर क्षेत्रत । अवसनिवार कुमरा बन्तर कारण जान गोनकी काराची थी । जब रैजारर काळ्यम् प्रोते कारक्य प्रमुनो केवल एक राजनुतीको प्राप्ति यो त्री लड्ना भीर रेक्स्पी रचा चरमा करना करेला समानते थी। धन्म परपाँची पुत्र विम्ता न बी कि बीज बाला है, बीज प्रामा है । लूट लुटाचर और रो-मी घर लूप है। मारे में । क्षाकं दिली भी काकमानन का बतीन नहीं होता कि सामारण पुर्याने

ब्यान रहाये देख क्षान शाम-वित्यनेनका अनुजय किया हा । अववय है देखका गर मा कारण हा कि ब्रामीक रहनेवाचे राज्यीतिक वार्वीमें हाने करतंत्र है 📳 केटारा क्षामान ( सम्हार समामित्य ) क सान प्रमात क्षात्र वामान्य ही स मा । हर्गानिये क्षत्र कम्पूर्वक प्राप्तनको बाराबात बुवार बुरार प्राप्त प्रथमि क्रांगी की वा प्रथमि करें अप -

क्रम रिक्री संक्राणी कामान शृथाम बाज्यामी बायुनाम शिवापसार का केंद्र क्रम की ब्राजीक स्वस्थाने क्रमति सामीन रीजियर जिला है। वे इस वरिवर्शनका बचक क्रम समय हो। सनुसंध बनने के जब आधासफीबी सेता उसक महीत बाले था । इसरे राजाओं वह मुक्त मी कि जब विशेश सेना माजनम करना को मो कुछ कर है कर प्रथम कामन कुरवांग धर हैना थे। क्या भीन करना कर मा है कि जान सम्मित्सों नक बन्धा रिपोर्ट में सार

कार करेंद्र राष्ट्रकार सहस्र प्रकार के . अब ६ है हुस्सार स्वरूप पापपाप्ती

मार वर आप दिहाके विहासन पर धैठ जाना था नो यह अपने भागने गमसन देगहा अधिराज बहने लगना था, और माधारण पुरुषोंको दृष्टिमें दिलीको गदीसर बैठ जाना हो उस पदको प्राप्त करनेका पर्योच्य उपाप था। इस प्रकार भारतपर्यक्र अधिराज बनना अन्यन्त सुगम कार्य हो गया। आतः हम देगते हैं कि उस कालमें कई मनचले आदिमयाँने एक दुस्तके बाद अपने आपको दिलीका बादलाइ प्रसिद्ध करके भिक्त सिख कुलाँकी नीव दाली। इस कुलाँका भारतके लोगोंके इतिहासको केवल इनना हो सम्यन्य है, कि पहिले तो आकामक गृज्यीकी औरसी आते थे, अब इन आकामकाने देशके अन्दर ही अपना एक ठिकाना निश्चित कर लिया और हथर अब्दम्य करके लूट-मार जारी रसी। यदि उनके बीचमें कोई भद्र पुरुष अस्पन्न हो जाना था तो यह उस कुट-मारक रुपयेको किसी स्नारकके लिये लगा देता था। अफ़ग़ानिस्तानसे भी लूटने वाले कसी कसी कसी रहे।



## सञ्दवाँ प्रकरण ।

विज्ञीकी सल्तनत । इस वंशको नीय कुनुबुदीनने जानी । यह वंश सवन १३४० तक रहा । इस

वंशमें अक्तयश सबसे विक्यात हुआ है। इसने पित्रव और बंगालके मुपनमात्र बादशाहोंको जो स्वयं बादशाह वन मि पेपराधीन किया। दामंबर रसकी पुत्री रिविया क्रमके सनम्बर मिहायनपर शाक्ट हो। एक इवशी गुलामपर अधिक अनुब्रह करनेके कारण सिंहामन-

परसे इतार कर सार हाली गयी।

सवन् १६०० में मध्य पृश्चिवासे सुवर्लीने आक्रमण करना आरम्म किया। हंगर पताबरे गमह राज्यन और सेवातडे वार्वल प्रत्योंने राज्योही होडर सारे उत्तर भारतको राजधानी तफ जीत लिया । कार मालवा, राज्ञजाना भीर पुरनेल-सप्हते आयोंने न केवल अपने आपको स्वतंत्र का सिवा बहिक वे यसनाके प्रमरे तरपर दिली तक भा पहुँचे । इत्यवंशके गुवासुदीन बळवनने अपना समय उनके विकत् छत्रने और अपने मान्तके शासकींको अपने अधीय अस्त्रेमें व्यय किया । उसने कई अफूमरोंको बुलाकर उनका नच कर बाला । दिल्लीके वक्षिएमें मेनातके जाउन राजदुत रहते थे। कहा जाना है कि उनको स्वनन्तामे अपित होकर अपने उनपर भाजमध किया और लगमग एक शास राज्यत श्रवियोंको सार दर उनकी जातिकी समाप्ति कर दी । बलवन सवन् १३६४ में सर शया । उसका कतराविकारी तीन वर्षे अतस्तर विश्वये सारा शया ।

सवन १३६० में बलावरीन जिल्हाी नामक सरकारने निलीवर अधिकारकर लिया भीर विकतीवराकी नींव काली । सबन् १३७० तक दिलीपर उसका मधिकार रहा ।

सिन हो। इस

क्रशल्डीनडा अतीका सकावदीन पहिले तो मालवा और बुल्येल-सन्दर्भ राज्ञानों के साथ बुद्ध करता रहा पर उधर बहुत अपल्या

न देख कर उसे विश्वचारा आक्रमण करनेकी ससी। वह केवल बाद सहस्र अहतारीडी साथ से वर तथर चन पक्ष । आगीरें रूपने यह प्रसिद्ध किया कि हम भाने चनाडे एरबारने भागकर राज्यक्रजीके राजाडे पाम राजाभपके लिये जा रहे हैं। राजाओंने मागे 🕎 को आधव देना ही धर्म समका और उसे दिनीने न रोका यहाँ तक कि उसने सहाराष्ट्रके भावराज्यको राजधानी देवगड़ी (दीजनाबाद) पर अक्स्मान बाक्सण किया । उसने प्रकट किया कि बाइगाइकी संना बभी पीउ का रही है। राज्यन कृता भी तैयार न थे। सुटका बहुतगा माल ऐकर वह कीट गया । रमने अपने युक्त चनाको सुटका भारत विमन्द करवेडे किये बुन्नाया और इसके साथ आजितन करते. समय वसे आर दावा । सदल १३५२ में उपने भारते भावको विश्वीका बादबाह प्रस्ति क्रिया ।

उत्तर भारतमें पहले उसने गुजरातपर आक्रमण करके उसे जीत लिया, पर कितरंच वर्षके अनन्तर यह धुनः स्वतन्त्र हो गया। वह जयपुरके राजवूर्ताके साथ भी धुद करता रहा। संवत १३६० में उसने चित्तीवृत्रर आक्रमण किया। चित्तीवृत्र राजवूर्ता के आवा । चित्तीवृत्र राजवूर्त के तिर्चा । चत्रकी टाटसा अटाउइीनको उधर स्वीय टायी। सितीवृत्र राजवूर्त केतिरया थाना धारण किये हुए शत्रुपर हुट पड़े और एक २ करके कर मरे। उधर रानो पिश्वनी अपनी १३ सहस्त्र सिविधिके साथ चितामें चैठकर अस्मीभून होर गयी। जो राजवूर्त ये अर्वटी पर्यंत पर चले गये। कुछ काल उपरास्त्र होर कर उन्होंने चुनः चित्तीवृत्र हे दिया। अत्राव्य सम्माभून होर कर उन्होंने चुनः चित्तीवृत्र हे दिया। अत्राव्य पर्याचित हुए, उनके सरस्र स्तिविधिके सुकाविटेमें पांच थार जाना पड़ा। सुगल परावित हुए, उनके सरस्र रातो हो स्वत्र हायि यह दिलते करवाया और सिनिकाको निर्वेशतो मध्य करवा हाला। उनके समयमें बहुतसे सुगलोंने सुसलस्त्रान हो कर दिल्लीके पाम रहना आरम्भ कर दिया था। उनकी संख्या यहती गयी, अल्लाइहीन उनके बलते इत्तरा अपनीत हुआ कि एक समय उसने १५ सहस्र सुगलोंका यथ कराके उनकी हिल्लीको हानी बना कर येच दिया।

चित्तीइसे अवकारा प्राप्त करके उसने अपनी सेना मिलक काफूर्क अधीन इक्षिणमें भेजी । संपत् १६६६ में मिलक काफूरने देवगदीके राजाको अधीन किया और पक्षात्र महाराष्ट्र तथा करनाटकपर आक्रमण किया । अलाउद्दीन उस समय

मारवाइके राजरूतींले युद्ध कर रहा था।

इसने अपने मतीबोंके नेय निकलवाकर उन्हें नरवा दाला और अपने प्रथको राजदीदी होनेके कारण कैंद्र कर दिया। वह संयत् १३७२ में मर गया। उसके स्थापनर मुद्रारक राजग्रीपर बैटा, परन्तु वास्त्रिक यल सुमरो को नामक एक नीच जातिके आयेके हायमें था। इस पुरुषने पहिले मलिककाक्ष्रको मरवाया और फिर यह मुद्रारकका कथ करके स्वयं सिहाननपर बैट गया। यह पुरुष यथि मुसलमान हो गया या परन्तु हृदयसे यह आयेथा। उपने क्यांचित्र इस विभिन्ने दिवस्त्रमान हो गया या परन्तु हृदयसे यह आयेथा। उपने क्यांचित्र इस विभिन्ने दिवस्त्रमान हो गया या परन्तु हृदयसे यह आयेथा। उसने क्यांचित्र इस विभिन्ने दिवस्त्रमें मार्थराज्य स्थापित करनेका विचार किया हो। यह क्यांनको अपने सिहानको सेप राय यह बैटना या। उसने ममजिव्होंने स्थापन स्थापन सरदार उसके सिद्रारी हो गये। उन्होंने सुमरोका वध कर काला।

म्यासुरीन नुगलकने, जो शुकी गुटाम था, और बदने बदने सुलतानका शामक हो गया था, दिल्लीपर अधिकार प्राप्त करके नुगलक बंशको नीव दाली । यह बंश संबद् १४०१ तक कायम रहा । गयासुरीनने पार वर्ष तक शासन

वुगणकरस किया । स्मके बाद बमका पुत्र मुहस्माद तुगलक दिछोको गरी-

पर चैदा। पर बड़ा इटी और पागर था। इसके पागरुपतके कई उदाहरण हैं। सुगल खुटेरे बारंबार आने थे, उनकी यह परचा दे कर लीटा देता था। एक बार उसने उत्साहित हो बर बारमपर काक्समा करनेके लिये क्यांन्य सेना भरती की। जब उन्हें बेनन न मिटा तो वे सूट झार करनेपर कटिकट हो गर्न।

फिर. एक बार उसने एक काल निपादी चीनपर आक्रमण करने हे लिये मेत्रे । वे सबसे सब हिमालय पर्वतमें संद हो संये।

एक बार उसने दिली है सब मनुष्योंको दिली छोड़कर देवगड़में जाकर बमनेकी आता दी। अब वे देवगड़ीमें पहुँचे तो बनने बनड़े बापस स्टीट आने के टिन बे स्वा औरने ही वन्हें दुनः मस्याव करनेड़ी बादा हो गयी। इन ताह हुमाश्र तथा सूपसे सहस्रों मदुष्य सर गये। उसे आरोटड़ा इनना श्रीड़ या कि एक बार बनने मनुष्यों भागेर किया ।

शोर समय वह अपने अफ्नोरों तथा उन आर्चीको जो बारंबार स्थानंत्र हो जाने थे, इतानेमें स्पतीत करता था। उनने अपने अती देकी विद्रोहके अपराचमें जीवित अला दिया। करनाटक और सर्लगानामें आर्थ राजा इवनन्त्र हो गये। उन्होंने समलमान सेनाको बहाँसे निकाल बाहर किया । जब वह दक्षिणु हे समलमान शामक-को दवानेके लिये गया तो पीछे मालवा, गुजरात और मिन्धके लोग विद्रोही होगये।

उसका दुन फ़ीरोज़ नुगलक सबन १६०८के चैत्रमें सिंहामनगर येडा । वह बहत भवपुरुष था। इसने भारतमें पथिकाधम, तालाव, कुर्यू, भीषपालय, पुत और सस्तिर्दे यनवायी । आधीन वसनाको नहर बसीके समयही है । उसका प्रत्र सहसर म'वन् १४४५ में ग्रहीपर बैठा । जल समय सुगलक बंध बहुन निर्वेक हो सुका था ।

तैमाचे भाकमधने संबंद १४४६ में इसे बड़ा घड़ा दिया। तैसा अपनी

सुग़ल सेना साथ से का दिवली पहुंचा । पाँच दिन तक कुन्सेआम रहा । गाँगपाँमें इतने मृतक शारीर पड़े थे कि चलना कठिन हो गया । सर्टे दिन

तैयूरलग

सैमरने परमारमाको धन्यवाद देकर दिशीमे प्रस्थान किया । बहर जाता है कि वह ७६ सहस्र कैरी साथ ले गया। मेरठके

समीप किसी बातसे क्रिपित शेकर उमने सबको मार डालनेकी भाषा दे दी और हिमालयहे मीचेसे होना हुना छीट गया । इसके चले बानेपर महसूर तुराल-शिक्रांतरी, नहीं वह भाग कर चला गया था, लीट आया और नाम मात्रकी 18 वर्ष हासन करके मर गया । उसीके साथ तुगलकवशकी समाप्ति हो गयी ।

क्षमके स्थानपर सैपदवंश दिल्लीमें शामन करने खगा । इस पशने सपर उप०७ तक राज्य किया । इस बसका उत्तराधिकारी पदावींका लोडोवंश हुना जिसने सदम् १५८३ तक राज्य किया । इन समस्त बादशाहाका राज्य

स्वयदश

दिलीके नास पास इछ मीलों सब दी परिमित्त था । भाव राजा सब स्वतन्त्र ये और कई प्रान्तोंसे जैसे कि बंगाल और गुजरातसे सुमलमान शासक स्वतन्त्र वन बैडे थे। संवत् १३९० में क्कीस्ट्रीन बगालका

बारवाह कर बैटा और मीरमें इसने अपनी शक्कानी बना सी। गुकरात सन्त १४४८ में स्वतंत्र हो गया।

बाबर सैमरके बशका था। तातारके सुगुल सशासे भारतपर माममण कर लुट मार करने भावे थे । अन्तको इन लोगोंने उसपर अपना अधिवार नावर । बर शिया।

बर्गण रूपियकी राजगीनिक अक्षयाक मंत्रिया वर्गन बर्ग्स की आवारक है। तब क्षणार्शियों मेनायिने कृतिहार, काक्ष्मण विकास का का समस्मी ही सुमनमान सामनका दिन्ह को बन्य काण वा है कुछ कारतक

रविषय राजने नहाँ कार्य होने हो। उसके बाद जुला को बातक एक रित कारमा अल्लाह रहिएका मानक करवेडा । यह हास्मद सुरकार दे राज कारमा अल्लाह रहिएका मानक करवेडा । यह हास्मद सुरकार स

मारिता हो, दिसकी संदर्भने बीदापुर की, मोदर १९६६ में स्वापित हुई। हानगरि संबद १९६० में एक पहुत हुई हता रोपर्ह करें स्वारित की परी ह नियान्य है सेवह १५१४ में विवयस्थाने एक बाहर इस्त वहम्युरस्से स्वाहित हुई। उनारको नमह रिस्मारकृतिक्युक्ते विद्यस्त्रके एव अस्ति संदर् क्षा में स्वारित की। का दिवसन करमा १०० वर्षी का बामारताले माप मिना हो रायों है को साही दिवाही राजधानी विस्त की, मेंबर् अन्तर है नगरम एवं हुवी पुनानपूरा स्वारित की गरी। ये विकास बहुत दिसी तह सहस्र मिन बर विकास रही हो। दिल्ला है जिल्ला नंत्रान करते हों, ही र कारती वर विवासकर बामनारेव दिन्ते बास्म हुव हो तेवर ११३२ में रह मासि मिन वर विजयमन्त्रको मारीकोऽवै जैहारजे परिवेश विका । उसमे विजयसन्त न्य होरान, रान्यु विकासम्बद्धे ब्यान्त बीत सारव होय बाले बारे बार्ने वे हार्ने ह राज दर हैं। महाय प्राम्बे रामीय बैंच वर्तमार मैंचा विवासका राजन्य क्का मेर स्मेरी है। विश्वस्त राज्ये एक पुत्रको स्मृतिहें एक रियानत स्थारित ही ! उसने संदर् १६६६ में न्यूलकी सूनि केंद्रे हों ही ही । विकास कृत्ये एक पुनारे कराएको राज्य किया है करी तक विकास हैरतमहर्त कर रेट हैं। इसे प्रकार सदरागर के हतने हुए नेके कानमें मी मेंदर् १८५६ तह अपने अन्यते हृदन्त्र हादा दमा हरूया ।

## श्रठारहवां प्रकरण !

## धार्विक पुनरुद्धार ।

भारतमें इन क्षताबिद्यों के अन्दर राजनीतिक शक्ति गेंदके समान थी। जी उठता था यही इसे एक ही ढोकसमें अपने आगे कर छेना था। यही कारण है कि अयन्त

राननी(नेफ व्यक्तिस्ता नीच दाम तक रद उठ कर बादबाह वन गये और सारी शबनी-तिक सक्ति वन लोगोंने अपने हाथमें कर रही । जो अनुसान या विदेशी आकासक यहाँ आपे उनमें कोई विशेष पोग्यना न यी।

रामरो आर्थ था । यह तास्त्र तमामे हरा और असने विकरीके सिहासनपर अपना अधिकार कर किया। गवासुहीन तुमुकक दासन्यसे 35 कर दिही-का बादशाह जा बना । इक्षिणकी रियामनों के निर्माता कई कार्य में किन्तु बहमनी राप्त्रका प्रवर्षक एक नीच दाल था । अवसाधारण आर्थ ऐसे लोगोंको चुणाकी प्रिष्टिसे देखते रहे । उन्हें कभी यह विचार ही न आवा कि शक्तीतिक शन्ति हाथमें रातने गाला संसारमें कुछ कर सकता है या नहीं । आर्व शता बाह्य शीसे इनने नीचे पदपर समके जाने थे कि हाअवटा काम ही नीचा समक्षा जाने लगा । जब आर्या-मार्नि भन्दर यौद्ध धर्मका बल बड़ा तो यह विचार और भी अवल हो तथा। राजा-भों ही इष्टिमें भी राजनीतिक शक्तिका भादत्ते कुछ व रहा । वे भी बुद्ध ने सहरा सायुओंका जीवन भारण करना बडा मानास्त्र समझने छगे । जब शहरीतिक पालि अधार राज्यका प्रभाव इनना घट गया तो यह उसका प्राकृतिक परिणाम था कि जिम समय विदेशके अक्षान पुरुषीने राज्य सभाज लिया उस समय देशमें कोई बड़ा श्रीस या क्रीय उत्पन्न नहीं हुआ। इस अध्यवशियत अवस्थामें जो कोई चतुर स्पक्ति उदा उथीने राज्य सम्भात दिवा अर्थीन देशमें जो मस्तिन्दवाले स्पक्ति थे वं अप्राचपान हो गये, और लोग अमकते लगे, कोई राजा ही हमें उससे बचा मतनव । केवल राजपूत ही भाकामकाँसे सुद्ध करना अवना कर्तथ्य समझने थे, और जहां तक उनसे हो समा उन्होंने शत्रु भोंका मुकाबला भी किया। यह केवण वनके

मुद्रावलेका ही नतीजा था कि अुमलमानाको कारतमें राजनीतिक अधिकार मान्त

करनेमें इतनी शनाबिदयों छगीं ।

वस नयी पुदिसत्ताके परियास थे जिसे आयोंने मुसल्यानोंसे सीखा था। उनहींने मुसल्यांको हटा कर भारतवर्षणर अधिकार कर किया। उनमें यह पुदि यहुत देरके बाद आयी। उन धानाविद्योंमें जब आयोंगतेका राज्य द्वथर उधर ठोकरें या रहा था आयोगिकिएक पानिक तथा आध्यातिक उत्थानके क्या रहा। इस पानिक उत्थानके म्याइणर इस्टामके निदान्तींका निज्यत्देह बहुत बड़ा प्रभाव पढ़ा। इस्टामके साथ दृष्टर स्थानेके आयोंके अन्दर भी पुनस्त्यानका उत्स्वाह उत्तरप्त हुआ। यह उत्थान दिश्यामें आयोंके अन्दर भी पुनस्त्यानका उत्स्वाह उत्तरप्त हुआ। यह उत्थान दिश्यामें आरोंके अन्दर भी पुनस्त्यानका उत्स्वाह उत्तरप्त हुआ। यह उत्थान दिश्यामें आरोंके अन्दर भी पुनस्त्यानका प्रवाह करनेके साथ साथ सिव्यूज्यार भी ज़ोर दिया था।

संयत् १२०० के लग भग रामाञ्चत नामक संस्ट्रनके एक बढ़े विद्वान्ते विष्णु-के नामसे द्देश्यरको पूजारा प्रचार आरम्भ किया। चोलाका राजा निवका दुजारी था, उनने रामाञ्चत्रको अपने देगसे निकाल दिया। वहाँसे रामाञ्चत्र रामाञ्च मैंदूर पहुँचे। वहाँके जैन राजाको रामाञ्चत्रने अपना निष्य बनादा। रामाञ्चत्र सव ज्ञानिके सोनॉक्टो अपना निष्य बनाने थे। कन्होंने कोई साल सौभठ स्वाप्ति किये।

रामानुद्रशी पौषवीं पीट्टीमें उनके किया रामानन्त हुए। हन्होंने १४ वीं सतास्ट्रीमें अपना मत उत्तर मारतमें पैलावा। उनके बामवा केन्द्रस्थान कार्या था परन्तु स्थान स्थान अमप्तरर उनने विष्यु नामका मचार किया। रामानन्य जनने नीच जानियोंमेंमे १२ विषय चुने, उनमेंसे एक मोची, एक नार्यू और मदसे बड़ा कर्यार नामका एक उल्लाहा या। हृत शिष्मोंका कर्नका यह था कि संसारका सच अकारसे लाग बर निभागर निर्माह करते हुए प्रचार करें। रामानन्त्रने भर्मका सार्यक्रीनक प्रचार करना भारम्य क्या। इस समयसे आर्थ माणाकी भी उन्नति आरम्भ हुई।

क्वीरने संबद्ध १४६० से १४०० तक बंगालमें सचार किया। जाते सूर्ति-रुजाके रिरुद्ध शब्द श्लामा और साझ्योदर बहुत बजाश विषे। ये आर्य और सुमलमान दोनोंकी बृदियोको साख साज कह देने थे। क्योरने कर्मर सह प्रत्योके समान अधिकारस्य बहुत जार दिया और संसार-के सक क्योरीको सामा बजा कर सुन्तिका साथन स्रद्धान्त्रया

ध्यान बताया ३

क्यांत्हे रासान्त चैतमा बासर एक बड़े भरान्ता हुए। इन्होंने विश्वभविद्यां इड्डोसासे प्रचार किया। यह महितासे एक बाहराके घर सक्य १५५६ से बनाव हुए छोत १४ बर्चकों अदस्यासे समार-जान कर सपार करना आत्मा किया। वेन्त्र प्रेन्सकों शिक्षा यह ची कि सब व्यक्तियों एक हैं, हैरेशको सासरे आवे, सुमननात एक हैं, हुड़ अधि तथा कहा सुचिके तिये सावरपक हैं। सुचिके तिये सबका यान करना आवरपक है...हार्यादि। उद्दोगासे . सबर १५७० में बल्लमस्वामीने बारवा एक मन निकाला । उन्होंने प्यानके रपानरत कृष्यत्वेलको मुक्तिका सावन बताया । बस्कास्यामीका मन है कि समारके सावन्द्र भोगनेसं ही मुक्ति मिलगी है। हम धर्मके

संबर १५२६ में गुरुवारको प्रशासी उसी शिहात्सका स्वास हरता भाराम दिया जिसे क्योरने बसाइसे देनावा था। उनकी शिहात्सका समाय पंतारार दृष्ट् मानति हुना। शाक्तराव्यात्म हे उनकी विकासकार भारा ग्रामीत हुना। शाक्तराव्यात्म हेरे गुरुवात भी। कहते हैं गुरुवासय उनके विजासे हुन उपसा केटर गर्ने समारे जिसे मेंत्रा। उन्होंने मानति वर्षण पितुमोकी तिला दिया और मानी हाम की: आर्था। अहांने मानति वर्षण पितुमोकी तिला रूपर प्रशासिक केटल प्रशासिक केटल होते हुन होते होते हो। अहांने मानकने उत्तर दिया वह नवा ऐसे कार्योंने माना दिया है जिसका करून वहां होगा। गुरुवातक-से केटल पुरुवानिकरित्र केटल हमा गुढ़ हमा सहित्र होते हैं। तसके यह प्रसादना करा सर्वेष्ठमात्री होते हैं। स्वास्त्र होते पह चार्याक्षित्र सामीज होता और पुरुवान गुरुवेस

सचिक प्रयोगी काम करना बदाधिक ही इतिहासमें कहीं हुरिशोध्य हो। नंबद ६६० में अवस्थावर्षी राष्ट्र नामक एक वहें प्रतीहारक उत्तर्य हुए। उसके अद्देश प्रीक्षाध्यक्तास्थार्स बड़ी सतिहाक तथा सुने माने हैं। उनके ५६ शिष्योंने प्रनढे शिद्धाला सत्रतेष स्वी: राजपुन्तामें राष्ट्राव कैतायां। उनमेंने बाद्य गरीवर्षाल, सार्यदास नार्विक विकार्य भी सामन स्वारो कहा है। वसमेंने सर्प्यापने

भीव हान्ये ।

· =,,,.

नाय काणा। दूर वार्षिक-मुवारकोंके करितिकः इस समय आरम्पर्यक्षे निष्क मिश्र आर्गीर्में बड़े बड़े प्रसिद्ध क्षित्र हुए हैं जो गांतु और क्षित्र होंगों थे। वसको क्षित्राओंने कार्यों-से वार्षिक रूप्ताइको तुम्कारिक किया और से क्षर्य भी हुन करे जीवनके वर्षात्रकार के

सपुराके प्रश्तान जिनकी पुल्क प्रत्यागर है, बीजपुरके मामाजी निनकी पुल्क सम्मान है और काण्यान मिनकी पुल्क साम्प्रीज्ञ के हैं में स्वाप्त पालिक कि हुए। उनक प्रवाद प्रत्य सामाज्ञ पुत्रीतिक विस् कृत्या पुरु निनकी धार्यक्रमण जिल्हा हुई रामायकत क्ष्यानामां ज्ञापुरुवाम जानक क्ष्या क्ष्या प्रदान प्रपाद क्ष्या प्रदान क्ष्या क्ष्या प्रदान क्ष्या क्ष्या

बहारपूर्व वार्तिक विकार सावपूर्वम आग्राक हाती है वो 30 मी वायापींने हुए। 31ई वी प्राप्तद्राक सम्मान वीवर सावक वह वहित स्वा विहात हुए। उनके से 30 को वायाप्त्राक सम्मान वीवर सावक वह वहित स्वा विहात हुए। उनके पूर्व 30 को वायापी सावपार के पूर्व 3 को वायापी सावपार के पूर्व 3 को वायापी सावपार के प्राप्त के प्राप

हिल्ला में 11 वीं भीर 12 वीं भागान्हीमें द्राविद्रमायाके कन्दर वैतमत्तरे अन्युनम कवि हुए दिन्दोंने बाब्रालेंचर काक्रमण किया भीर बड़ा मुन्दर माहिन्य इत्यक्त किया। उनमेंने कर्ट् कवि परिया जानिके थे। उन्होंने करना नाम नक पीछे नहीं बोड़ा। परम्नु उनके कानमें आयोक्य उत्माह बहुन बड़ रहा था क्योंकि हमी ममय कुम्यारने द्राविड़ भाषामें रामायण दिन्यी। नद्भंतर दक्षिणमें शिव भेरंद विच्छु में मिलाका प्रचार रहा और 15 वीं अन्याय्त्रीमें एक धार्मिक मम्प्यद्राचकी नरंग उदी जो "मिल्र" कवियोंके नाममें विक्यान है। उनका मिद्राम्न यह था कि धर्मको माधीन क्यियोंकी परिपादीयर चन्याना चाहिये और मध्यकानमें जो दीय उत्पक्त हो गरे हैं उनको निकाल देना चाहिये।

हमी महार तेल्सु भाषामें सामायय और महाभारतके अत्युक्त अनुवाद किये गये। विहारमें १४ वीं अतावरोमें विद्वृतिके राजा मिवनिष्ठके दरवारमें विद्यापति बहु कवि हुए। उनने और बीरमूमिके चन्डीदाम माझपने राघाकृष्यार कविनायें किसी।

चैतरहको मारंगके उपरान्त बंगाटमें प्राव बांत कालोको सिक्तका मचार रहा । १६ वी शताब्दोमें नदिबाके एक प्राक्षण इतिवासने समायणका वंगलामें अनुवाद किया । इसी समय बदेवातके मुहुन्दराम चक्रवर्षाने कविवायें लिखी कितमें बंगा-सके अन्दर मुसलमानी क्रूनाका वर्णन किया गया है । १० वी शताब्दीमें बद्देवातके एक और कवि कालोसमहायने महामारतका अनुवाद किया ।



### उद्यीसवां प्रकरण

#### \*\*\*EEE 1612+\*\*

#### मुसलपान ऐतिहासिक तथा अन्देपक ।

जब अवनस्त्री आयोजनी आया तो उनने देखा कि आयोजनी बीह्रधर्म निकल सुका या । श्रायोवने ही बचा सन्दूर्ण सञ्चलतिया, सुरामान, अफ़ग़ानिस्तान

भीर पश्चिमोचर भारतमें बीद पर्मका विष्टु भी न रहा या। पैन्दरनाः अध्यक्ताको बीद्यपर्मे अध्यक्तमें कुछ ज्ञान न था। भारियाके केन्द्रस्थान उप समय काइसीर और कासी थे। बडी तक पेस्सनी

की पहुंच के हो नहीं। जब समय कार्यावर्गमें विच्यु देवताका असार बहुत था। पर कातुक भीर पंजाबके पालडुक्के राजा शिक्को पूजा करते थे। अवस्कारीने कार्यो की दूरांत, ज्योतिक, तामित कुलादि विचार्जाको सुरुवान श्वानकी विद्यामांते की नियुक्ताके माथ की है। वह भाषीकी विद्यालगार्कों वर्णने करता हुंचा मार्थ भीर सुम्लवानों के विद्योगके निरामिनीनन कारण वर्णन करता है—

प्रथम, भाषों हो भाषा हमसे शुधक है और बनकी बंक्कन भाषाका गीमना स्रण्या करिन है क्वोंकि एक मी वसका व्यावस्था आदि चुनु विकान गर्धा गोडिक है, दूसरे उनके दो साथ है, एक महन्त्र सो साथारण बार्ष भीर दमन- पुष्ट बोलने हैं, दूसरे अस्तृत्र ओ बेसन विद्यार पुरुष बोलने

मानोके विराधके सारव हैं। उनको समस्य विचाय उसी माससे हैं। उनके कई सम्पोंक उचारण हमसे नहीं हो शकता। सीमरी कटिनना वह है कि नवस करनेवाले बड़े अमारपान हैं। दे सार्य दुस्तकोंकी ठीक

दूसरे, भागेचारे इसार चारेले वर्षेचा विधिन्न है। आर्थ लाग हिसी ऐंग चरार्चेडो नहीं मानने द्विसे इस साले। हैं। इबके आत्मानीटक सिंग्य केटन दूसरे-सत्मानी विचारित्य हैं। इनकी सालत वालि दुसरों के विद्यार्थने नागी दुई हैं। सिनका इससे माननेह हैं उनकों से आंग्यांके सामत चुड़ारने हैं और उनके मान दिसी उकारण साम्बन्ध, विचाद कार्य बही करने बाहो सक कि उसक साम सामा, पीना और देश्ना भी महिचित ममलते हैं, क्योंकि इसमें ये अह हो आते हैं। जो बस्तु किसी अल्पके जब, इलाहिसे समाँ वर जार तमे ये अपनिष्य समस्त्ये हैं और तम अमंत्रिय पस्तुको साथ बरके भी प्रयोगमें लाग नहीं चाइते। जो बोई वनके धर्मी नहीं होता तसे ये अपने पास काने भी नहीं देंने, इस कारण दनसे कोई समस्त्य करना अनस्मय है।

नीमरे, इनारे भाषार और इनारी रांतियां उत्तमें इतरी विभिन्न है कि से इनारे नाम, बस्त और रीतिरामें अपने बाउगोंको सबमीत इसते हैं, और हमें अमन्य स्वते हैं, स्वाधि इनारी विवारों उनामें सर्वेषा विरुद्ध हैं। यस्तु मरसी बात यह है कि विदेतिरामें सुरा कार्नेका विकार न केवन आयोंने और इस सोगॉर्ने ही सावा

जाता है किन्तु यह मात्र संसारको समस्त जानियोंमें विषयान है।

चैति, एक अन्य कारण जियमे इस धृणाको धौर मी यहा दिया, यह है कि पहिले परित शुरामान, कारम, मूनक संकेतनः सीरिया तक समस्त हेम बौद धर्मके अनुवार्यो हो गरे थे। बाहमाह गुग्तम्य पारमी धर्मका इतना महापक हुआ कि उसने मन गाँडोंको अनते राजसे तिलोक बाहर किया। ये सीरा मारतवर्यको धारा थारे शौर हुनरोंके जिन्ही उत्तरमें तिलोक बाहर किया। ये सीरा मारतवर्यको धारा थारे शौर हुनरोंके जिन्ही उत्तरम है है। महसूदके आक्रमणोंने तो इस धृमाकी सीरको आर्थात्रमं आक्रमण आरम्म हिने। महसूदके आक्रमणोंने तो इस धृमाकी सीरको आर्थात्रमं शास्त्रमा अग्रमण विश्व है कि आर्थों विधार उत्तरमत्म धामाने बाहर वर्णा गाँची विनको हमने विजित किया। ये देने स्थानमें स्थापित की साथी वहां हमारा हाथ नहीं पहुंच सकता, यथा कार्सी ए जागी आदि। इन स्थानों में विदेश से प्रामा धूमाने विदेश स्थापित की सहस्त्रमा हथा प्रामा विदेश स्थापित कि हिना बाता है।

पांचरें, कार्यों से पह जातीय विशेषता वन गयी है और वे यह ममकते हैं कि संपारमें हमारी जैसी कोई वानि नहीं हैं, हमारे देश जैसा कोई देश नहीं है, हमारे राजकों के ममान कहीं राज नहीं है. हमारे विदार की हमारे विदार नहीं है और हमारे पर्म जैसा कोई पर्म नहीं है। है तरि वहीं विदार नहीं है और हमारे पर्म जैसा कोई पर्म नहीं है। वे तरि वहें अमानती, स्वामी और मस्के बात-पर गर्व करने वाले हैं। वे अपनी विदार्म जम्म जातिक सेर्गोंकों को निमारता नहीं वाले हैं। वेद वहें रामें कहें है शुरासान और सामकी मानती विदार्म है तो उन्हें दिश्ला हो होता। पहि वे अपने देशके बाहर बामें तो उनका यह विदार हुंद हो जाय। जनकी कोमा हमके हुंदी बहुत व्यान्दर्श के में

प्रतिन्द भार्य विदार वराइनिहिस्का क्यन है कि ययाने दूसानी म्लेस्त्र है, तो भी वनकी प्रतिदा करनी चाहिये क्योंकि वे विदार है। उन विदारोंकी प्रतिदा को अधानस्थक है जिनमें विदारे अतिस्थि मस्ट्या क्या पविषया भी सार्या

दानी हो ।

नत्यप्रात् अस्वस्वीते शार्योके हैरवा-विस्वानके तिद्धानका विकार-पूर्वक वर्षन विचा है। एक प्रयक्ष अध्यापमें स्मने वातिमोंका वर्षन विचा है। सुमके बार एक भीर अध्यायमें यह मुनिद्र्याके आरम्परर वर्षोन्तीयत काते हुए निनता है कि आप लोग आया मुनियों या विजोश मौतिन होते हैं। जिन तार है वह आप लोग आया मुनियों या विजोश मौतिन होते हैं। जिस नार वह इंग्लेश मुनियों वह मान के मुनियों के में मिले उसकी निम्मित कर होते होते आप विद्रामीन कई महायुक्तांकी मुनियों बनाकर युक्ताने के लिने निमित्त कर दी हैं। जिस निक्ष मिलेटों तथा वे व्यक्तों के विवास मिलेटों तथा वे व्यक्तों के व्यक्ति कर वे व्यक्ति कर वे व्यक्ति कर वाल के बनने इस वाल के बनने हम वाल के बनुत्तमें अमान सी व्यक्ति कर होते हैं।

इस्त बताता मामक पूक इस्लामी अञ्चेषक मिक्रमे प्रस्थानकर सात्त्रवर्गी आया। इसते दिल्लीके मीत्रवर्षेना और सुगुलक बादवाहाँके कृतानका वही वापनामे वर्णन

किया है। उसने शुरूम्मर मुगुरुकको निक्री वानोंका भी वर्णन १९न वरोता किया है। वह निक्षता है कि टिक्रीमें कोई श्रीत श्रीत कावा

पक और जारती भेतिरानिक जातिरात्रिको पुजरात (क्वाहिरुवाहा) के 
राजा विहालतिहकी विधिक कथाका वर्णन किया है। एक दिन राजा हात्रीपर पकुष्ठ 
सादेत किये गया। जाराँचे जनके हिए एक पुनर कम्पारद पृत्ती। उनने करता
हायी उनकी और बहुावा दिन्तु तन्कालही उसके हुएवमें विधार अध्यक्ष हुआ कि
राजा होतर मुक्ते गैमा वाज न करना चाहिये। हम विधारके आहे ही कथाको है।
राजा होतर मुक्ते गैमा वाज न करना चाहिये। हम विधारके आहे ही कथाको है।
राजा होतर मुक्ते गैमा वाज न करना चाहिये। हम विधारके आहे ही कथाको है।
राजा होते विधार किर तम क्षार न क्षार्थ न निकारों है।
राजा होते। विधार न नाहर तक जाना चाहिये। विधार की गयी। जब राजा उनपर चुने तमा होता हाइजीने कार्यों बहुकड उसे रोक किया चा हमानिय उस अपनिय
निकार के बहुने लें हुएक भावन्य का चा हु गुर्से किया गया। विभारका कन्यर चारियारों कर्युके हुए आवान्य का चा हु गुर्से किया गया। विभारका कन्यर चारियों
नहीं सद्दान मतसे हैं, हमानिये हुस अधिक विधार के विधार किया चा समझने तमने से सी
निकार चाहिये। पारिस्ते निर्दाण सामकत उसे एक हैनेको आवान्यकाना नी है।
राजाको साम सक वर्ण प्रशासना हरना चारियों।

# द्वितीय खरड

राजप्रत तथा मुग़ल शासक ।

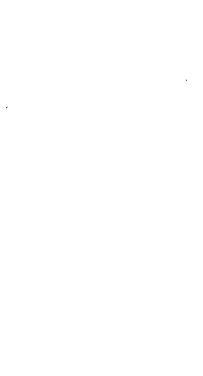

## पहिला प्रकरण ।

## राजपूर्वोकी सत्ताका मारम्यः

भर हम इतिहासके उस भागार आ पहुँचे हैं जिसको वर्ष मानवालके इति-हासका आरम्भ कह सबने हैं। इस बालसे इतिहासका ठीक तथा सिलसिलेबार पता एक सबना है।

हता सकता है। १४पी मात्रहरी विजयीके आरम्पमें मुगुलोंके राज्यकी लींव दिल्लीमें हाली गयी। मुगुलोंके राज्यके साथ भारतवर्षकी शासनस्वस्थामें परिवर्तन आरम्प हुका और इस कालमे पुनः भारतवर्षमें स्वयस्थित शासनस

हुवर राज्यका आरम्म हुका । यमिष सुग्तः भी सुमण्यान थे परन्तु जब उनके स्वराज पहिले बादमाह यावरने एक आज्ञानककी लाई मारतमें आकर

हिरूरीकी विजय की क्यों समय क्याने मारतवानी कनता चाहा । बाबरने दिल्ली कपनी हाज्यानी बनायी और कांचुलको अपने शहरका एक मानत बना दिया । जब एक बार सुगुल बाइगारीने मारतवर्षको स्वर्तन समम लिखा ता रतके हहमाने सूद-मारकी हच्या हुर हो गयी । जब धर्ममें विभिन्नता होनेदे अति-रिष्ठ अन्तिने आधीदी स्वर्देशीय समस्यता भारम्म क्या तो आपीते भी उस अधे धंतको भारता सामक स्वीवाह कर लिया ।

चर्म एवं व होनेवं बारण राज्यन राजाभीको करी बारताह भंगीकार बरनेमें बही बहिनार हुई। उत्तर भारतके राज्यत राजाभीने भाने राज्य-स्वानीको छोड़कर राज्यतावेसे स्वामने जा बनायी स्वीति ये बहने आरको आर्या-

सार्वेद्धं नदी सहारोजिक सन्ति उस नदे पार्टिक उपलब्ध परियम पी, रिमाने उस पार्टिक कुए ही पूर्व देखने नगर नवर्ट्डावर पृक्ष दिया । उसने देखने समय सार्टिक प्राप्टिक नुसार नया बहे बहे पार्टिक बढि उसके दिये।

जब सराज लोग पहिचमोत्तरकी ओरमे स्थलमार्गहारा आक्रमणके लिये आ रहे थे उसी कालमें समुद्रकी जोरसे हरिवर्णीय (ब्रुरोपीय) जानियां, जिनका धर्म ईमाई था. भारतवर्षमें स्थापारके लिये आशी । जनतक दिलीमें मुगरीका

ब्रोधीय जातियोंका शास्य हुट् रहा ये जानियां केतल क्यापारमें एगी रहीं। परन्तु जब औरंगजेबडे सालमें जायोंने उठकर सुगल राज्यको धन्ना देना यागमन चाहा तो उन क्यापाती जातियों मेंथे अग्रेजोंने भी राजनीतिक-

बरुके लिये हाथ चौत मारे परन्तु कुछ सफलता न हुई । चीते राजनीतिक उद्यतिके छिये उनका सथा झांबीमोदेश प्रस्तार संधाम हुआ।

इस मंप्रायकी समाध्तिपर १४वीं शताब्दीके भारकार्ते जब यैदान अंग्रेजीके हाय रहा, उस समय आवाँने देशके अन्दर भगना अधिकार जमा लिया था किन्द भारतवर्षका सबसे धनास्त्र प्रान्त अंग्रेजॉंडे हाथ था गया । उस कालसे उनके नारा आर्थित कार्यस्य आरान्ते हात्र्यक्र किये गुद्धभारामा हुमा। पहिले चालीम वर्षे यो स्तार्वोत्रे साथ संप्रासः होना रहा, किर शिल्लांके साथ हुमा। धन्तमे देश बनके हाय चला राया । बिक्रमक्की २०वीं शताच्हीके कारक्यमें तो हल्लक हुई यह हम मागर्की

हुन सब भिन्न भिन्न घटनाओंका वर्णन प्रयक्ष प्रयक्ष अध्यायोंमें किया गया

है। इस भव्यावर्में सुगुल-साम्राज्यके साथ राजपुतींकी सुदभेड़का जिस्र होगा । इस श्रुद्धनेक्षमं राज्यां के अन्दर दी। मिल्ल मिल्ल पक्ष हो गये । राज्य सुरानीके ताथ राज- कृतनेके परिमित्त राजाभीने सुराक्षीके साथ सुद्ध करना क्याँ पूर्णकी सुरोक समझ । उनमें सबसे बड़ी रियासत जयदुरकी थीं । बड़ीके राजाने

देला कि राजप्रताना अवेला सुगलोंकी आयांवर्गसे नहीं निकाश

सकता इसलिये उन्होंने उनके साथ मित्रता तथा सम्बन्ध करके उन्हें अपने अन्दर मिला केना चाहा । राजाने अपनी कन्याका विवाह अकवरसे कर दिया । इसमें कृष सन्देह नहीं कि इस गीतिमें बड़ी रास्त्रजत हुई, और यदि वाहजहीं उपरान्त नेमका ज्येष्ठ पुत्र द्वाराशिकोह मिहासनपर यैठ जाना ते। सफलता दूरी है। बाती । श्वयपुर तथा जोपपुरके राजा उसके सहायक थे क्योंकि वह धर्ममें प्रायः आर्य था। जयपुरका अनुकरण करके जीधपुरके राजीर राजाने अपनी कम्या बहांगीरका विवाहमें ही। बास्तवर्में यह कत्वा शंनीसे तत्वच न थी। वह एक दागीके गर्मते नेता है थी। यह धटना केवल हतना श्रव्य करता है कि बोपपुर कपसे क्षयुर्क नीतिका सहायक है। गया परन्तु बदयमें सटीह इसे राज्यूती शान के विपरीत समझने थे और चिसीडकी संतिके अनवायी थे।

इस नीतिक विरुद्ध जो शियामत निरूत्तर अशी रही वह विसीदकी रियामत धी । जिस प्रकार राज्यत-जाति भागोंकी रक्षक थी उसी मकार राजपुनोंसे चित्तीहरू कुलने

शाजातीं के मानको शिवर स्ता और मुगलांसे मित्रताकी नीति-

को अनुधित उद्दराया । इसी धिसीड़के राजपुतवंशाजीने समभूतियोंने जाकर हिमा लय पर्वतपर नेपालका मुत्रसिद्ध राज्य किलीक्की सहस्रा नेवाएको सगलाने नहीं छक्षा । अध्यक्तीने भी योशा सा पुद श्यापित किया ।

करके इसे स्वतंत्र ही रहने दिया। नेपालके राजदूनीने भारतवर्षके हतिहासमें अन्यस्य भाग विषा है। भवेषा सुरक्षित पर्वतंपर होनेसे वे अपने आपको भारतसे एपक् ही समकते रूप गये हैं।

ययपि प्राचीन काटले महाराजिधराजका पद दिल्लीके राजाकों के पाम रहा है परन्तु चिनौड़के राजदून मी अपने कुछको न्यून नहीं ममस्त्रने थे। जब दिल्लीका मिहामन मुम्यज्ञानोंके अधिकारमें हो गया तो उम्ममपसे चिनौड़के राजा-अपने अपने आपाधिपति मानना प्रारम्म किया। केवल यही एक राज्य या जिसका चिचार फिर दिल्लीमें आये राज्य स्थापिन करनेका या, हसलियं. एमका कुछ एनान्त चर्मन करनेके लिये कुछ शनाबिद्यां पीछे जाना अमुचित म होगा।

राज्यन अरानी टानिको राजवन्द्रसे मिलाते हैं, और राज्यूनोंके छत्तीस कुकोंमें इनका मान सबसे उचनम है। वित्ती इके राना "हिन्दू-सृष्ये" कहलाते चले आये हैं। प्रमिद् अन्वेषक कर्नल टाड इस जातिका वर्णन राज्यूनोंको उपाचि करने हुए टिलाता है कि "कहाँ है संसारमें कोई जाति जिसने इतने नृकान नया काक्रमधोंके पदचान्त अपने धर्मे, जाति और रीनियोंको सबंधा साफ तथा पवित्र रहा हो है जुलना करो प्रिटन लोगोंने। पहिले वे रोमन लोगोंके दाम हो गये, फिर कम्माः सैक्पन, केन्यून तथा नौर्मनके, और अन्त-में समस्त धर्म परस्तर मिल जुल गये। केवल ये राज्यून ही हैं जो राताब्दियोंके क्योर काक्रमधोंके बाद आज भी उपी प्रजार पाये जाने हैं जैसे इनके पूर्वज थे।" रामके एक पुत्र करने लगपुर (लाहीर) बमाया। उपी कुलसे कनक्रमेनने माकर सौराहुरर अधिकार किया। वह भी बड़ा नगर या और वहांके रहने वाले जैन प्रमोवर्षकों थे।

दमी बंदाके एक राजा जिलादित्यने मीधियन आकामकाँका मुकारला किया दिनमें वह मारा गया । उसका बहुत छोटा बबा गोहा रह गया । गोहाने ईद्दामें भीलोंसे राज्य धीन लिया और अपने नामसे गहलोतजंदाकी नींव हाली । उसकी सतानके आठ राजाजाँने द्यानन किया । औठ लोगोंने राजदोही होकर मबका बच कर हाला, केवल एक बालक बात दोंप रह गया ।

बाराका बाल्यकारु द्वार तथर गड़िर्सिके साथ स्पतीत हुआ। हमने अपने सहझीड़कों एकत्र करके उनको सारच देवर अपनी सरदारी स्थापित की। अब मीठांकी राजाको हमका हमान्न शात हुआ सी बास सारचा राजान वहांने भी भाग गजा। फिर उमने एक सायुको सेवा की। सायुने उसे एक तरुवार दो जो प्रत्यरको कोर परना पी। यह नरुवार सेवर बाता विसीड़में आया। वहां भीरी वामके राजाने वसे अपन्यर बताया। दूमरे सरदार है यम उद्यन्त बता से परना उत्तर कार किया। कार सायु वह आया तो मदा सरदार है यम उद्यन्त वहांने समे। एरन्तु जब एक समय एक शाबु वह आया तो मदा सरदार है यम उद्यन्त वहांने समे। इसना अव एक समय एक शाबु वह आया तो मदा सरदार है यम उद्यन्त वहांने समे। इसना को बोहे ही दिनों परवात विनीड़का साथ देने से इसना सोकारिय हो गया कि थोड़े ही दिनों परवात विनीड़का

मारतबर्दका इतिशर्ल । अधिकार कर वह " हिन्दू-मूर्य्यं " का पर हे मिहामनरर वैड श्या । बाराने उदा-

वस्थामे जाकर सुरायानको जीता, और यह सी कहा जाना है कि ईरान, अयकुहान, काइमीर, बन्यार इत्यादिको भी विजय को । इन देशों में उसने कई विवाह किरे। उसके सब प्रधीने भिन्न भिन्न राज्यन वंशोंकी नींव दाली ।

बापासे छेडर समस्या तह वन हि शहानदीनने पृथ्वीराजको परास्त हिया चार शताब्दियों स्वतीत हो जाती हैं। उनमें मिताय एक मुगलमान आक्रमण हे जो कि राष्ट्रा खोमाठे व्हाटमें ९ वीं शताब्दी विक्रमीडे अन्तमें हुआ और फूड पुणान्य नहीं मिलता । उस आक्रमणुमें मधलमान साकाग्रह बताल किया गया और इनका मरतार

हैं इं कर लिया गया ।

## दृतरा प्रकरण।

## समरसी और उनके उत्तराधिकारी ।

सरल समस्मि (समस्मित्) संबद् १२०९ में उत्तक हुन्। उनका विवाह पृथ्योतावटी मनिनीने हुना था। यब पृथ्योरावुको बाहाउदिनके साथ दुद्यी नैनारी

करती पड़ी तो उन्होंने लाहीतके राज पोन्स्तन्यको हुए बताहर राज मनाने: समस्तीके पास भेजा। उनके बस्त्र मोनियोंके थे। उनके राजेमें कमणके बीजोंकी माला थी। समस्तीने पास्पुद्दीतके साथ कहुँ शुद्र किरे। जनाके पहादुरीत हारहर सीट गया। परन्तु कथत है

कि इसे अपने अलाही कैइसे सुहानेबे लिए मुख्य भी देना पड़ा ।

हुमरी बार जब कि कुबीज, पान (मुझान) और पारके राजा नमासा रेत बहु से मारामी दुनः महामत्त्रावे तिवे का उपस्थित हुए। इस्पीराज नमा उनके मधी मान मोण नक उनके मत्कारके चिवे गरे, और उनके कानेपर दिस्तीमें नकारे तथा शाहराने पजाने गरे। मारामी काने स्थानने काने छोड़े दुव कर्यको कर्मा धर्मा बना कामे से, जिस्सर बहु दुव क्रमम्ब हो गरे। एक तो दक्षियमें बेहरके हम्मी बन्दान हुने याम चना गरा और दुनरा हिमानपढ़े प्रवेतीमें नेपालकी रिपामकार क्रमिहार जना बार।

हुएसं समस्तिका सात स्वयं बहुकर होना था । समस्त राजा तथा सरहार राज तम्मूने एकत्र होने और उनको सम्मानिके अनुसार कार्य करने थे । इस हुएसं उनका पर सोमानिकासहके समान था। शुरूमें समस्ति। उनका पुत्र करनाथ तथा उनके १२ सहस्त राजान काम आने। उनको राजी हुया यह समाचार सुनकर विजापर बहुकर सम्मीसूत हो गयी। अब आयोजनें विनास आस्मा हुआ जिसमें बन कभी अवकास मिना राजान के और अपने समुखाको द्यानेके लिये उनका हो गये। यहां तक कि राजस्थानकी समोक सहकार सुनकी नहीं वह चली।

कर्म प्रभी छोटे थे, उनकी माना कर्मदेशी उनकी प्रतिनिधि हुई। कर्म-देशीने प्रथमी पैना एकड करके दुनदुर्शनका सुकादना किया और अस्वरके पास उसे नीचा दिसासा (इस सुद्रमीवह उनकी सीही गरा। मी और

राजा शत्मा सजा सनीहे साथ थे।

कर्ण सबर १२४६ में महोत्तर हैंडे। किर सबर १२५७ में सहर गहोतर हैंडे। उन्होंने उस बताका नाम शिक्षाहर रखा। अरना पर सबक्से साण करिया। उन्होंने पानमुहीतके माथ नामोरमें सुद करके उसे पराजिन किया। उनके उपराम्म प्याम व्यक्ति मीलर नौ साबसुबक निहासकार हैंडे। उनमेंसे छा ने रमाप्तेजमें आम दिसे। उनका काम यदाकी मुस्त्वमानोंसे बवाना था।

र्गवर् १३३६ में राग्य तलवाची (जन्मजर्मेंड ) गिंडामनार वेरे ) उनके साचा जीवागी (जोवर्गिड ) रखंड से । जीवनीडी स्त्री परिणी सी जियका बर्गन पुर्व ही सुकाई । राक्षर समाज्ञारी

भनाउदीन प्रयमचार तो अपन्य छीर गया परन्तु तुमरे वर्ष किर बड़ आया। रायाको एक रूपन प्रमा जिसमें हैरीने उनके पुत्रोंका बलिदान सांगा। शन् के शुक्रावरोसे आरमी सवा वम वाजपुत्रक कमार: सिद्धाननाम्य 📭 श्रीर पार्ट्स मारे गर्व । केंद्रण अवयुगी विचाडी आशामे सामकर निकल गर्व राणा मनवमी और बचडर केनवाड़ामें जा पहुँचे। उनके श्रीष्ठ आणा अस्मीडा एक पुत्र हुसीर ही उनके चंत्रका एक श्राप्त जीवित नित्र छा। ले

अत्रवनिष्टका एक पार्तियि ढाइर सुरुवाढे बाध अवदा वा । उनके देशों पन मीड सिक हता। बन्होंने हमीडडें। बन्हा भेजा। हमीटने तात्र का निए कार्या क्याडे व्यक्तांसे राव दिया । अजवतीने हमीरकी व्यार क्रिया और सुन्याडे रक्तरे कनके साथेपर तिलक लगा दिया। अजयमीका एक तुन तेर वहीं सर तथा। तुन्ता एकतमी इक्षियमें चला शया विसकी सम्मानसे विकाशीका दोतर बनाया जाता है।

हमीरसिंह मंदन १६५०में गरीपर पैठे और ६४ वर्षवर्षमा राज्य करते रहे । वन्होंने विक्तीइके हुई गिरुका मारा प्रान्त नह कर दिया । क्षेत्र माराकर वर्षतेंमें नाम करने छते । प्रासित ब्रोकर आजरेयने अपनी कम्या हमीरके राता हमीर मिह विवाहमें बेनी जाही। हमीरने व्हीकार कर किया। इमीरके बादमें विदिन हुआ कि वह कन्या वालविधवा थी। उन कि मालदेन बाहर गया था हमीरने (उन स्त्रीकी शहायनासे) विजीहरर अधिकार

कि ब्रमारकी कापशिका साचित्र वर्धन इस प्रकार है। यह बाद घरमा अपने साबि-मी सिंदित श्रमाका मातिह कर रहे थे। नामर एक भनकांके केशमें वस तथा। शेनकी रीक्षका प्रक कल्या थी । असले कहा से मुक्तरका बाहर निकाय पूर्वी । उसने मण्डा-के भीचे बाध्ये लेकर समाको बातका बाहर निकाल दिया । कम्पाठी बीरणापर संव विश्चित हो और । उस कम्याका जोरते, जब वह पछिवेंको उदा रहा थी. यस केटर यस भेडिकी लगा जमका वह कार जनमां ही गया। जब दे लीट रहे के प्रश्नोंने सन्याकी देखा कि बह शिरपर दूध कीर दीनी द्वावमें भैसों विषेत्र उठावे जा रही है। एक सवारित वसेंक माथ उपहास किया। कन्याने एक बचा ह्याकर करवाकरकी नीचे गिरा दिया। पना लगानेपर विदित हुआ कि वह एक राजपुन अमीतारकी कन्या है। दुनीर दिन भरमाने राजपूतको बला भेजा । राजपूतकाकर राखाके पाम बैठ गया । भरसाने कहा कि भग अपनी कन्याका विताह केरे साथ कर दें। राजपूतने साफ इन्कार कर दिया । उसने वर शाकर अपनी स्त्रोको वह शाल कह श्रेनाया । स्त्रीने उसे नायिस में व दिया कि मपनी अवानतामे कारण श्रमामाचना करें। जिटान उस राजपूर्वनीका विवाद महमासे ही गया, उसका पत्र बतीर कुछा जो कि अपनी शालाके सबसे के रहना था।

कर तिया। इस प्रकार पुनः पृथ्येवंशी समझ वित्तीहरू हुर्गतर सहराने स्था । यह महतूद विख्योदे आक्रमन किया, तो पंगोलीके स्थानतर हमीरने बसे पराजित किया और तीन मानवर्षना कैदमें रस्या । निक्योदे अवसेर, रस्यम्मोर, मारीर और मोनाहर पूर्व प्रकास नाव रूपया और मौ हाथी देवर कुटि पायी।

माइरार, उपन्तर, बून्दी, स्वातिपर, धन्देरी, सांक्री, बाली, बाबू इतारिके राजापाने विजीहके रामाको प्रश्ना महाराज स्वीकार किया । मेवाइ उम कार्ट्स बहा उक्त हो गया ! यहां बड़े बड़े मरकारी मजन बनावे गये !

राटा मेडनी मंडद १४६१ में सिहाननपर बैंडे । उनके राजकालमें कई मान्त मेबाइके माब मिनाचे गये । क्लॉने दिहाँके बादताहफ् बाकरोनके स्पानपर विवय-

प्राप्त को । एक पुरसे वे मारे गये और उनके स्थानमें सालाडी राया केरनी सेवर १९३९ में सिहाननाक्त हुए । उनके करने बीराके अन्दर टोन नथा चौरोंकी न्याने प्रकट हुई । उन्होंने एक मनवरर सह-

स्महाग्रह्म सुधावना किया और गृव बार गाहीमेनाका परावित किया। उनके कई सालाजें भी। वन्होंने करना स्थान स्पेड पुत्र बेगना (स्वावी) के हवानर कनिए बानक मोहनकी दे दिया, विसमें पीढ़े बहुन कार है उनके हुए। राया बुद हो खुके से कि सारवाइके राजा रदमहाने करनी बन्याका प्राप्त (कन्यान) बेग्नाके विसे मेजा। जब नारियन केवर दुन पहुँचे ने बोन्याकों बार गर्म हुए थे। रायाने हंमीमें बड़ा 'यह नारियन मेरे लिये ने व था।' बेगनाकों बार गर्म हुए ये। रायाने हंमीमें बड़ा 'यह नारियन मेरे लिये ने व था।' बेगनाकों कावर नारियन लेनेमें हम्कार कर दिया। बित नारियन बारम हो जाता ने मारवाहका अपनान था। रायाने स्थान विवाह बरना स्वीकार वर निवास परन्तु बेगनामें मह मित्रा बरवायी कि हम क्याकी मानान गरीपर बैदेगी। बेगनाने यह बात मार नी। उस विवाह स्थानकों उसका हुए। यह असी बीच वर्षके से कि रायाने गयाने गयाने पवित्र मुस्तिको सुमण्यानोंके मीपकारमें सुहानेके लिये प्रवाद हिया और बड़ी मारे गर्म।

सुद्धरर जानेसे पूर्व राजा अपने छेटी पुत्र मेरवणके मिहामनगर विधा गर्पे थे ! चेण्याजी राजाकी छेळी आयुर्जे इरवारका सकल कार्य करने थे परन्यु राजाकी माजा

हरसे हैं। हरती थी, जिस्सर नेन्द्राजी द्रश्मरको छे।इकर सारहुकी राया मेरण विधानको बने ग्रंथ। समावी साहाने सर्थोतन स्थान नथा पह अपने सम्बन्धियोंको बुनाकर दे दिये। यीचे सानोकी आंसी सुनी

भाग सम्मान्यवाद्य हुन्यवाद्य १ दिव १ पाउ सामाद्य आस सुन्ती मो ध्यमे सहायगढ़े निष्कु पेन्द्र(डी.से हुन्या । केन्द्र(डी.धेन्या देवर दुर्गीस प्रविद्य हुन्य। स्कृति वन सम्मान सम्मित्यवादी निकान दिया । सामोद्य प्रयोग सामाद्य निकान पार्मे । इसमे बण्डर कर्ममान खोळपुरको नीव हानी और वह एक विशास सामाद्य प्रवर्णक हुन्या ।

भोकरवर्ति सदर १४७५ तक राज्य किया। तसके दरागन राज्य हुम्माकी निहासनार की। सालवा तथा शुकारके सुध्यतमात कारगाएँदि नितःकर नेगाइन्स कात्रमण किया। राज्यते एक राज्य कारगोर्धी तथा राण त्रास्त्रों परिति नेका हुन्दु किया कींग तीरोंकी स्थान किया। वे सालवाके कारणात्र महसूद किया कींग तीरोंकी स्थान किया । वे भीर छः साम बराराना वसे व्यवहार दे कर छोड़ दिवा। इस विजयके कारणार्थे पिनोड़में एक पट्टी सीनार लड़ी की सथी विवक्ती तैयारीमें दूस वर्ष रहो। तरान तुरमाने कर्द सथन बनवाथे। वे अच्छे कवि थे। उनकी रानी सीरावाई सेक्नाके राहोरकी करना थी जो अपने में स. मिल लगा सजनों हे लिये जिल्लाह है।

राजा हुम्माती प्रधास वर्षे राज्य करनेहे व्यसास संवत् १५२५में भरते पुत्र ऋरहे हायसे सारे रावे जिसे "हस्यारा" वास दिया जाता है। सब राजा वससे बागी हो गरे। वह लजामें हवा रहता था। अन्तको उपने दिक्लीके बादगाहको कम्या दे कर मिलनाका विचार किया । वैचर treet wat थिनीइको इस अपनानसे बताना चाहता था । जन वह निवर्णीमें

परबारमें दश तो निजनी विशे और वह जनका अन्तरिभत हो गुना ।

जरा (रहपस्तिह)के पुत्र शयमल मंत्रत १५३० ≣ राजगरीयर मैठे । वह बहे बीर थे। पहिले बन्होंने शाशीसेनाको प्रांतिन किया पश्चात मानवाके बादशाहींथे मुद्द

करते रहे, उन्हें भारते पुत्रीं के कगड़ींने, बहुत दूशक हुता।

रावा रायमन एक पुत्र जनकरू तो दुराल्यासे मारा गया । तुमरे यो पुत्री-सोना मचा प्रत्यीराज-के सप्यमें नदा शिक्ष हो रहा। प्रत्यीराज भगने भागको बड़ा शरबीर पिकार करके वाहीके बोग्य समस्त्रा था। एक दिन्

शांगाने मान करने कहा कि बक्षति बहा होनेथे अधिकार सेरा है परन्यु में हमाडा निर्माय नेपीपर खोडना हुं। अन्यको ये सन्दिसी पतुचे और पूछा हि सरीका स्थामी कीम है। उन्हें मिना सीचा । इसपर पूर्णस्तानने तत्वार सीच मी और स्थ स्थलको अध्यक्षा स्रता चाडा ।

राजपुत्र सांगाकी पाँच कुरूप रुगे और जांनमें तीर लगा किन्तु से बहाँचे भाग कर बच गये। इन्होंने पेश बपुल शिया शीर बाहर शहरियों के साथ दहने छो। युक्त दिल अमीरासने कहें यह कह कर निकाल दिया कि मुखें बजुओं के रणनेकी योग्यना नहीं। यक स्थानमें राजपुत्र सामादी

हिर्दाण अपने प्रकृतिक च्यानक व्यापसा नदा । एक स्थापन हिर्दाण अपने सिट्यों संक्रमेका काम दिया गया तो एक बार कर्षे का सुनका क्या कि वक्षमेकी क्योप्न हुन्दें कार्यका बहुन गीड़ हैं। बहु हाल परमराके शहरने सुना । अपने वर्ण्ड के आक्र कार्यों कर्याके साथ बनका

fante ut fant i पुष्तीराञ्चमे अध्यस्त होका जिलाने वसे निकाल दिया। अब अपमण श्रीय दश्च राजा । बह राज मुनतानडी कन्या ताराजाई । साथ विवास करनी

बन्दना था। तात्र स्टनानको प्रानीने निकास दिया था। राश्रुप मनमन ज्याने कहा कि यदि जनमण ग्रेम दान्य मुक्ते कीर्या है से दिसाए कर भूमो । जनमण हमके लिये नच्यार हुन्ये किस क्षम मुक्ते पुत्रे स्वतं कल्यान जिल्ला काला हो त्याने जीपने प्री

चर बच्चा ६ रामाने यह यामानार सुनका करा -चनसण्डा राष्ट्र १९४ मिना वर्षाकि इसने वस दुर्गासन नका वीट्रिंग ध्वीनका अरामन सामा -चारा चारा चारा

रासाने इस्पीराज्ञे वारम बुनाया। रासावामाई मुख्यमत मी गरीपर बैठनेका इस्सुठ या । वह मातवामें वा पहुंचा। उनने वहींने सेना से कर आक्रमय किया। रासा युद्ध करने गये। इस्पीराव रासाकी महायनाको वा

हक्ता प्रीर प्रवेतः पहुँचा । मंद्रासमें सुर्घ्यस्य तथा पृष्टीराव दोनी बच्ची हुए भीर भन्नको यक कर हट गये । पृष्टीराव अपने चवाके साम

राया यह कि शहरविष दनके जुल्लाको रहा था । सूर्यमानने सार्ड हो कर भरोतिका मत्यार किया, एरन्तु उनके मामप्र इत्यारिक बन्दु हुट सते। इत्यारितावने एता, बन्दा, इत्या कैमे हें ! हर्य्यमानने कहा, तुन्हें देखनेके आनन्द्रमे मर्थया करते हो तुन्दे हैं। बार्च करने करने इत्यारितावने हानिके तिये मोजन माना। मोजन करनेके दनरात्त्व इत्यारिताव करा और करना गाना कवा, कत्र हम युद्ध मानात्व करेंगे । सूर्यमानने उत्तर दिना भन्नवा, दुव मीज काना।"

पूर्वाताव नया राजन दोनों कुछ कारुमें इलाकार कर गये और राजपुत्र मोता लौट कर संवद्रश्श्य में गहीपर बैदा १ मोताके राज्य-कारुमें मेवाड़ उद्योतिके गितारार पहुंचगया १ मोताको यह इच्छायों कि मैं किर दिल्लीमें राजपूती राज्य स्थापित कर्म १ वर उन्होंने भरते गृह सम्मन्यों मताकों का निर्मय करके उनसे पुटी पायी तो ये करना राज्य बहानेकी शुनमें रूपे १ उन्होंने माद्या तथा दिल्लीके सुसरमान बाद्याहके सुकायरेमें भद्याह दुद्ध बीते । उन्होंने भक्षांत्र बक्सोर तथा प्रशेतीमें इजाहोन सोदी स्थम उनके सुकाबतेनर या । सारी साही सेनाका वघ हुमा और एक राजपुत्रक विदयके विद्र स्वस्म विजीदमें सामा गया ।

मारवाड़ तथा मन्मरके राजाभीने उनका माधिरात स्थोबार किया । श्वालि-या, महमेर, मीक्सी. रामुन, कासी, चन्देरी, हुन्दी. गकावं, रामपुरा तथा मारूके राजा श्वकों कर देने क्यों । अभिक राजस्थान बनकी भार देखने स्था भीर राजनून रनकी पूजा करने स्थे।

राताका शारीर बड़ा हुई या। कार्तिक संबद्ध १५८४ में बायरसे बनका युद्ध हुआ जिसका वर्षते कार्ति वजकर आपना। मरने समन रायाके शारीरसर तजबार या मार्जिक मौती अधिक व्यक्तीके चन्द्र निष्मान थे। एक औरस अपने मार्डिके साथ युद्धमें नट हुई थी। एक बाहु सोदीके साथ युद्धमें काइन हुआ था। उनका एक पैर एक और युद्धमें तीपके गोजेसे हुट गया था।

से इतने बीर तथा माहती थे कि उन्होंने मालगाके बादगाह सुनम्बरको इसकी राजधानीमें जावर कैंद्र कर लिया, और रचयममोरका अवेद दुर्ग साहीसेनाका सुवादना कर से लिया।

संबद् 1948 में स्त्वार्ज (स्त्वसिंह) निहाननपर बैंडे । वे पितारे ही सहस बीर से। ब्लॉने चिलीड्ड्रॉफे ट्रारमह मब्ट करनेडे लिये खुले रहनेडी माला दी कि

इसके द्वार दिस्की कीर मारह है। बसी ने नवपुरक हो ये कि राग राजा कन्दोंने अपने सम्बन्धी कुन्दोंने राजाने कराड़ा किया और दोनोंने प्राप करे गरी। संबर् १५९१ में विक्रमात्रीन राजवारीयर बेटे । बखीर वे यीर वे परन् इन्हें अपने कर्तव्योका विचार न था । इन्होंने अपनी सूर्यनामें सारे मरतारोंका हम दिया । पिणीड़के निबंध पाकर माध्याके बीर बहादुरतारने

राया विकास के स्वाप्त कार्यक्रा स्थाप प्राप्त के स्वाप्त स्थाप स्

सुद्धे सारे यथे तो राजा स्तामको राजीते करने छोटे दुप उद्दर-सिंहची रहाडे दिने हुमाएं से मार्चन की हुमाएं देर करडे बहुचा। विभी हुने राज्यत सिंगोंने पुना अपनी वीस्ताका विश्वप हिया। सहस्रों तरुक मार्चाम्य हो गर्ची। हुमाएं के स्वतंत्र करहाइस्ताह विजीहको छोड़ कर बना गया। हस्तो हरूपक बाद भी विकामतीत वैसेडे वैसे ही रहे। एक दिन नहींने राज्यमार्थे अपनेरिके युद्ध राजा कर्मपन्छी वियन्ते स्तामको बुत्यहरूर्को साम्य दिया स भगमानित हिया। समल डाइट व्यक्त हो यथे। कानजी चन्द्राइन रनका नेना सा। वसने विकामजीतको पोहोने बकार कर प्रवीराजके सवास दुश बनवीरको

बनवीर पहिले तो सिंहाननसं हत्कार करना या परन्तु जब गद्दीपर बैठ गया तो बनवी इंच्छा हुई कि बन्दपतिहरूको ही अपने मार्गते हटा वें । वनने वन्दपतिहरूको

वध करनेका विचार कर ित्या । जब सहस्त्रींसे सीर हुआ तें पीर पांचा पत्रा अदर्यानहरूची मानी(दाया) एकाको यह समाच्या विचित्त हो गया । करने करनेकर एथार रचकर पर्याविद्या मानेक पुरुष कि हिस्स करनेकर एकार प्रावचित्र के प्रावच्य कि पुरुष कि यह बसे बाहर के आये । दो निजद पराचार पात्रक पहुँचा तो दायाने चप्ते पुत्रकी कोर हुमारा कर दिया । अपनी क्षांशो अपने पुत्रका क्या होने देखा किन्द्र समेर पर्व काह तक न ती। आरतको बारे देखा के अपने कर्णक्या सामन्त्रक रहा पूर्व पूर्व पुत्रक स्वावच्या सर्वेत प्रावच्या सामने रखा है कि तेरा मान सर्वेदा तथा सर्वेत प्रतिकारी तिया

जापना । पद दाया सची राजञ्जनी थी । धन्ना उदयमित्हडो लेकर मीलॉडी सहायनासे डॉनरपुर होती हुई कमलमीर बहुंची और उसे बहांके जैनसासक आसामाहके हुएंसे

होतायुद्ध होती हुई कमल्योर वर्षुची और वर्ष बढ़िने वेनवासक क्षातामात्र हारू कर मारिक साथी। सात वर्ष क्योति हो मेंचे । वर्षेने शारी- घर मानावार कैन गया भीर राजान ढाइर वर्षपश्चिक पान आने लगे। कोन्द्रके दुर्गोंने वर्ष तिलक समाकर मैनाइका राया क्षात्रकार किया। दुर्गके रामपुत्व डाइस्टेंके साथ मिल गरे। संवर १५५० में वर्षप्रीवेंद्र राजा जिल्हा दुर्गा वनवार सबसे परिवार

साहित इहिणको चला गया । व्यवसिक्क सन्दर कोई भी शुख न या । सनः वनके शासनसं सेवाइका कोई विशेष रास या गौरव-प्रायित न हुई। रावा वरविष्ठ

राबा उदयपिट्ट क्यो वर्षे अमस्कोटमें हमाझू का पुत्र अकार करमन हुआ जब कि इमाझूँ शेरमाहणे पराजित दोकर आशा जा रहा या, और अमर कोटके सोडा राजाने करे अपने यहाँ आध्य दिया था।

क्राइक साक्षा क्षेत्राच इस करन नहीं नाकत रदेवा हो।

## नीसरा प्रकरण ।

### हराल बादवाइ।

१६ की बातपर्दांसे साराप्यर्थसे मोतः जयी वानियों वा सादार्यात हुना विन्हींने इस नेता है भागों इन्तिमान दिए परिवर्तित कर दिया है। ये ऐसी बगवती वी कि प्रमधी विद्यानगर में पहाँडे जातिय जीवनमें बंदा प्रकाल अन्तरक

्रम मध्य गरिष्य होत्या है और हम देशने दुनिहासमें महोनदराही भीव रक्षी जाती. है । इन्हेंने प्रयम रान्ति मुक्त यार्जिन संपननो नगर यो जो कि सप्तरत देशमें कीन रापी और जियने कई स्थानोंमें राष्ट्र परियास उत्तरत किये । हसरी हान्द्र रहिंद्र होत्तर में सुरात काका है। आधारा है कावाँ अन्यक हुई थी। बावर है ही बताई

अवदा बादागर होता जिसने भागनवर्षे हैं बारणका चित्र परिवर्तित का दिया। मीसले हानि सराहरे प्राप्ति हरिवरीय दरेन जानियों हे भागन वर्षेत्रे भागे से बन्दन हुई दिनहै भारतेका भारत्य केचल क्यापारिक साथ उटारेका का ।

कारि बहुपहरानंदे काणये दिएति। विहासन मुखनानि हे हायसे कार नार दरभ्यु एक । बाद राजाविद्यों कह बोर्ट् देशा गाल्य स्मारित के हुआ । बंद बोर्ट् स्मान्ति कियों बड़े मराको विकास कर केला मी बहु क्या क्यानुका बाहुनाहु र्दाके रामध्यान मारा ब्रह्मपुर्व क्या ज्ञाला था १ अनुमृत्येत बुद्ध कुळाडूरे हिन्नुहेन्द्र

राज्य देशर चणा रहा या । अस हामधी सतान दिलीमें राज्य करण होते । इसके क्रारम्य नुयमक, जिलाती, सैरपट् बहा दिल्लीके बायक होते। बाल्लु इक्षक शासन बाद: हि गाँव हुई निर्म हो परिवित्त रहा । यह बादी हाई पनदी बाद-हरवाना हो ने क्षा भी दियाँ धनाहर राजारत आहमात बर देने के बीर बोलको हराबर . से क्षणे से १ बार्या कार मां वे केवल कियों सुन्तर स्लॉफी प्रात्तिवेशियान तुमरे प्रात्तन. का बाहरात कर देने थे। इन भावतानीये उत्ता ग्रह नाग इसे परियो हैयां, प्रविद्या miliebild nergen famb & mei vamfitt nur ammitet Sat feit gef form है बहुमहुन्ह, भ्रोः कुम्पुरमेश्या होते हैं , गुजरमकी हदायहे नाजाँगे नाजाँ क्षानिको क्षानिक क्षामार्थको स्थाने सामके प्रदेशको । ह्या क्षाप को स्टू कार्य क्षाप्त. triet feit ert, un fert er tier fert fie bied wirdt ger aumerbeige क्षेत्र करते हैं किए और अन्यास्त कारण अन्या अन्याप अस्तारे से एक से क्या है। क्षित्रको बहादा क्राहेरक रूपका गुढ बीच क्राहिया क्राहे बक्क्युवर क्रा क्री हि रूपक्षात्. क्याचे हो कुल्ल्यांव हो क्या बा । इतने बार न्यायादा कर बादे ब्राव्यान्तेहाँचे रिया का विका और विकास विद्वालन की रूप । इस प्रधार का कार्य राजाभीकी महायथाये बाक्यते पंजावधे विदार सकते ग्रामणांत सामकों कार्य कार्य करिया । संदर्भ १६६६ में बंगाय जान्य करणातीये जीतकर ग्रामण करणाताये जीतकर ग्रामण करणाताये जीतकर ग्रामण करणाताया । सामार्थिक वर्षक्रेय जान्य किया स्था । सामार्थिक वर्षक्रेय जान्य करणाताये अधिक स्थान करणाता में स्थान १६६६ में भीत प्रश्ने कृतकर वर्ष पीत्र ग्रामणांत्र मंत्रण १६६६ में भीत रिव्य अध्या । संवर्ष १६६१ में स्थान १६६६ में स्थान स्थान वर्षक्र माल्या माल्या होते स्थान स्थान स्थान माल्या मा

मंत्रन् १९६६ में कहांतीरने निवास्त्रको सुवासिम किया। यसने २६ व राज्य क्रिया: स्वका राज्यकाल अपने पुत्रों हाता किये तार्वे होहींकी मिदाने

क्यत हुआ । उसमें राजनीतिक योग्यम न थी। अकसर सर्भार खन्युके बाद ही उसके राज्यों परिवर्गन आरम्भ हो गया अक्रवर राज्यका निर्माणा या असका पुत्र जहांगीर क्रिय

पुरुष का : अवाजा जीवन और नीति एक स्वीडे जैसमें हो पायी जाती हैं। सित्ती नामाय सिती कारणांचे होता बोड़कर आरात वर्षकी नारहा वा स्पापीं अपने एक पूर्वी जाता हुईं। वह हानरा निर्वेच मार प्रपादा पानन न क स्वत्या मा अनः कर जने नहीं आरोवें कीड़क जारी वान पहार। एक हो कराने पास क्यांका जा निया और अस्त्री आरोवें हो सिता हैं।

ज्योगोर नवब बहा बरागा था कि मैंने गुरू ज्यापा शायक निर्मे आशी राज्य पुनक्यों के इस्के पिता है। अस्की अवसे वही गोंगान भी। पुनज्यों है। असनस्त्री राज्य क्यांगी थी। पुनवाल असने गाँउली इस संदर्शन कि मेंने हार्यक्रमण स्थाप क्रमण ज्यामी थी। वीनासाय बहु हुआ कि स्वीत्रामी मिलाय हुवब है। स्वान







ु वृष्ट र



हरत्वहोंका महकरा वहींगीरके महक्षेके ममीर लाहीरमें एक ट्रुटे मकानमें है। यही-गीर संबद्ध १६८६ में इस बंबारमें चल बमा। उसके उत्तराम्य उसका दुव गाहनहीं मिहानरका स्वामी हुआ।

प्रदेशाहित्यही साजवाहीएर दैया हो। उसने हरत्यहीं करने अधीन करके सावरपार कारिया कथा बरा दिया। यह अपनी अधीन करके सावरपार कारिया कथा बरा दिया। यह अपनी अधीन करने सावरपार कारिया करने यह अपनी अधीन करनाया। उसने कई उनमा अधीन करनायों अधीन करने हैं। उसने 'नामने कारमा के किसी होते करने करने करनाया जिसमें संस्थारका सबसे बहा दीना 'बेरीहें हर्यों करने करने बनाया जिसमें संस्थारका सबसे बहा दीना 'बेरीहें हर्यों करने यह । आहंजवाने संबद १६९६ में कहमहानायों एतियाहर सिन्यहरू सहित हुएलरास्त्रके कम्मरीन वर निया, उसने कुछ वर्ष रामान्य उसने पेरार सामा सी

होत लिया १ हैमें बहाँसीरने शास्त्रर सम्बोधा रंग चड़ा दिया या। वैसे हो शासकारी भारते शासकारमें जानका रंग चड़ा दिया । सेना नया रहवार हम रंगमे रंग गरे ।

संबन् १०१५ से गाइजरों सेत्रसर हुआ। सबरे कर पूर्वे के भरत राजगीके जिसे सेवान भारम हुआ। पाइजरोंका बड़ा हैया पारिसिरों था। प्रमेशे
हुसिने बह आर्थ मा है। गया था। बहि गाइवारिकों इप्प्रानुसार जनका बड़ा पुत्र
हारिने बह आर्थ मा है। गया था। बहि गाइवारिकों इप्प्रानुसार जनका बड़ा पुत्र
हारिने बह आर्थ महिराधा थाना ते गाइवार अवनेपानका सेव बढ़ जाया औन
रित बही आर्थ महापार—प्रतिन्यक्ति शाविष्टेंका भाव-सानवार्थ है। गाविप्तार
हामन बहना। स्वाप्त पाद प्रदेशित केर केर जनकानित्र भी उसके महापत थे।
भीतिन्यकों सुनतानात महाप्ति भीत सेनाम धार्मि सामार भट्टीगो दिए। जाया
संस्तानमें स्वारिकोच्या विजय पायी। कार्यम मिने पानि केर बनने स्वारिकों
हा बार बिया। एक बने मानाके प्रतानका श्रीवा भारत गाविप्ती सेव्या है।
हा स्वारी हो सामार केर स्वारी है सामार है।

श्रीप्राप्तेवने ६५ वर्ष शर्मात् सम्म ६०६६ तव गामन विरा । उसवे गामसं कुन्त सम्मान्त व्यक्ति दिनामा पर्यावन श्रीतन तिने तमा वा । उसवे प्रीतनों वर्षा बासना रिक्षण के सुन्यामानी राजाशीको अपने अपीत देशको । बारेको वो श्रीत वर्ष पर्यात स्पत्ते अपने समानि श्रीतान्तु श्रीत देशको वर्षा वर्ष पर्यात सम्मेने स्वात प्रात्ते स्वात है वर्षोत् स्वात स्वात

<sup>•</sup> बहु होता बच्चल का चार व नरे । बद्धा अना व चित्रः नरे अपन में स्वाप्तः । विकास निर्माणना नि

भारताहर दिल्ला ।

कार्य मेना केकर निक्रणा। सन्तर् १०४२ में बड़ी भारी सेना लेकर कार्न दक्षिणार मान्यण किया और शंच वर्ष वर्षमा संभाग कर्त्र के दशस्त्र सीणकु का और बीजापुर्ते। मुख्यराज्यों मिया लिखा १

देन दे। गुपलमान राज्योंके बण्डीन करना औरंगतेचकी बड़ी भारी शब-बीलिक भूम थी । प्रमाने वृक्षिणार्में आर्थीके प्रकारक अवसर दिया । जब भौरंगारेच मप कार्य कर मुखा, तम आर्थ इतने अपवान हो शये कि बीच बीच वर्ष प्रारे प्रवृक्ते ग्राप मह का देवें बन्तीय हुए । अहा दे वैतिक जातीयेगा है पीते पीते अपने करे आने थे। यपि प्रमये मुद्द करने हैं पिये केरड़ी होना भेजी जागी तेर के करें। कार बाकरे, यहि सन्दर्भ मैमा जानी तेर के चाला जाते १ आया औरंगतेंव हैं कीतिक हराडोंसे जा मिन्नी थे भीन शाहामारी पत है मान्य बानुमाहकी बीचानु है निये ईन्दरसे धार्यना बारो थे, क्योंकि एकपर जीवर पर हे जिये क्यान क्याप्तारी था । अब बीग वर्ने हे पाराण भौतर के बच्च तथा निर्वाण के रामा और व्याक्तम विराय तथा तेर वारकी होमा बेममाहै िने माराको सरी । संचय १०१० हैं। सेनामें ब्रामी करानी कराना अब सरी कि भीरंग नेवने केमा है। प्रकृत बर निया और समाहीने गाँव बर ली । प्रवृत्ती शांकि बरूम बर मानी । करने है। और में पेनने बड़ी जिलातारी अनमनुस्तारी बाल स्वात दिने । अस है बल्लिस करण प्राची असद क्षा तथा स्थापनाति सदर करते हैं। औरसांची पार्तिक कुलान्द्रवे भाग करावर नियापन सान्य दिया था समीवने को भागरे जीनसी भावित मंत्रिक बता बत देशा नदा । आहे प्रत्नामान नामियों है। मनक करने है feit auf meifer um no mer fent fante einen per m eine net fran केंग करें र बंकापति रिक्तम केंगर तथा है दिया पारित है का ही संगरित है। पार्च । क्यार म विकास सरस्टीको सम्ब करो। को द बतारित हो। समी । असे सर्वावी आगी है विभिन्न भीतत केर्या सामानवास प्राधिक एए । अवसी सन्धीने वारणायक सारी राज निया र असने सराया हो सानी भाग बहाने ही माला यी रियमें अनेस सार राज्य राज्य का अन्य कारणका हाण काम प्रशास सरका सुर राज्य सारक सनुष्य परप्रणित्य हेर सर्थ । क्या प्रचार औरशा के बहुत्या ही जाति स्वात्यपर्वे के साम बेरिने क्ष्म सामी और बहुत्यां। करणुत्तिकुत्री समार्थ सारक्ष हेर सर्थी-ज्यास सरुवन्त्र हुस अन सर्थापतीन प्रपार कर सामक सरमा दे, क्यापित स्वात्या सम्बन्ध है तेल राजी हरें की दल और नहीं का त्यार वाल मह दिये गये ह

W7+8 645-4+

## चौथा प्रकर्ण ।

## राजरूनोसे युद्ध ।

हमने मेराइंडे इतिहासों जनवरको उत्तरिक्षे कारतर छोड़ दिया या भौति राजुलीको बोर्का तथा उनके मीनद कार्मीके मन्ते सनित नामकोके जिये भारत्यक पा कि याँ सुपल-माजायको कुछ पुत्रीत निज्ञा बाता । वनवरते राज्य-मार सम्मानते ही राज्यानिको बोर सुन्त किया। उनके मारवाहरूर साम्रमण किया। हम यहिले कह भारे हैं कि राज्य विहारीमत और उनके पुत्र राज्य मगवार हासने कहरातो कर देश हरीकार कर लिया कैंग कारी कम्मान्य विवाह भी कहराते माण कर दिया।

दह देल बहुर आस्पवाद है उहाँ सह्यमन्ति केलींके हायमें है। और बाहराह हम राजिस केवल कारण्यह है। एतिया और मास्वयर्थे वाहराह ही मर्वस या. सेटर का न दे । देशका काम केटर एक माजिसी देगमारार दिनीर या । रायन्ति सदस्य निर्देन हत्य और व्योग्य प्रस्य या । समझे क्रीला बहत्त्व बता रीतमार और दोर दा । दरसीनह्य का देग है वह मानाहित जीवरहे सारमान बाहरू पहेंद्रीमें हिल्हा हुवा बारे मार्योंके रक्ष्यार्थ ह्या रवार दिल्हा बा. उसके हिचे सहस्रांच महत्रका बहित यह या। विवीहरा हुनाँग दिल्लीह स्वके विरात बहा जा बच्छा है। बद्धाते विद्याहत बाक्टम दिया है। सहात विद्या मि बारोंके रहा जरणहुम बहेंते मार दग । यन्तु दिनीहर्ने रहा बरें बारों हो स्टरत र की। च्ट्रवर बहुर नहीं (नारी) हानते हुन्ने हत्तर बहे महन रहें हुना रहे प्लाइनहे मात्र मुल्लनेशने बुद किया। दहाँ क्रमी तह स्वक्र === तिक्यात है। देवरदान रहेर. ब्लेक्ट बच्चाह भेर करीर पर बा-रियरहे सेन दिलेंड्डो रझने नहीं हुए मारे याँ। पान्द्र बारे देंगडी रहा कारेकारे इत्योक्ति बन्यर की प्रकार बात कर्तारावे द्वितानवे स्वेता स्वीते म्बार करते होते। क्यार बहारे मा अनेस देवको गर बनारे मानाही। इस देवाब बहु या। लबी बहु १६ दरेशे थे। तथ दिन देखे स्टार मा बसाया। प्रसारी नात एक पीर सम्हती थी। सन्ते प्रसारे बाहा ही, हुद ! दाबस्य बार्स का स्वयंत्रमें मारे मार्सेक्षे हिरे हात है। वाही। हुए स्पर्न कि करों रूपका दिए हान्से स्टोको की र बावे, माराने सार्व देखील कर क्र होत हमही हरोते मार किए कर पूर्वे और किए। हम्में होत कर है। क्षा विभेक्ष कर्षे हाते हुए बारे पार पार विकेश नतीत है के कार्य । को सन क्यार निकार के कि का क

संनाका सेनापनि था एक गोली लगी । जयमतने क्यों ही दूरसे आई गोलीका निशाना यन कर अपनी मृत्यु निश्चिन जानी, त्याँ ही उसने अपनी सेनाही छउनेहे ाराताच पत्त कर करना उन्हें तारक जाता, त्या हा क्षत्र वचना त्याहा हरून करने आग्न हो। अन करने करने हिन्दे आग्न हो। अन करने वहने वाक्तव्य कारण कर हिन्दे गत्त हुमाँ पर दुर्गका हार मेल शत्रुक्षेप जा पड़े। महत्त्रों का यह किया और हर्य रणधंपी वीरिके समान मेरे। इस रणध्याके कराता करवा क्रियों ही महिन्द हुना। विकास करवा कि वास है कहे महिन्दे कहे भड़े सारकों नेण सम्बद्ध के पार्च करवा कि वास है कहे कहे भड़े सारकों नेण सम्बद्ध की पार्च हिन्दे कहे भड़े सारकों नेण सम्बद्ध की प्राप्त करवा प्राप्त करवा प्रवास का स्वास्त हों करवा प्रवास का स्वास्त हुने करवा है स्वस्त है सार्थ करवा करवा स्वास्त्र हुने करवा है सार्थ करवा है सार्थ करवा करवा स्वास्त्र हुने करवा है सार्थ करवा है सार्थ करवा है सार्थ करवा सार्थ करवा सार्थ करवा है आया ।

राणा बरप्तनिवने अस्वको पर्वतमे बाध्य लिया। किर उपने बरप्तुर नगर बगाया जो कि कभी तक वेथाइको हारुपानी बना हुना है। बार वर्षे अननार कर पर्रत्तकों अस्पान कर गया। उनने कपने स्थानमें बड़े पुत्रके करते जगानको हो बैराना निश्चित कर गया। अने प्रतिकानस्य वैदर्गका समय कारा और सर्व क्राइस पुक्रप हुए है। महलाबाइने धन्द्रचत् ठाकुरके कहा, यह ते। बडा अन्याय है 🕟 बडे पुत्रका अधिकार सारा जावे। सब हाहुर प्रमापके पक्षमें है। सबे। जब जगमन गरीपर बैंदने लगा ती चहुचनने उसे बाहुने पकड़कर यह कह कर पीठे हता दिया कि ''महोराज जाप कुक गर्य। यह स्थान ते। आपके आईका है।'' यह काकर प्रनापके। सिंहासनपर पिठा दिया ।

राणा मानाय विना किमी सामानक गडी पर आरूट हुए। उनके विक्रमें बहे सक्त्य थे। ये चित्तीकुके जीन कर दुन. उनी पद्दर काना चाहते थे। वर् पहिले माछ था। राणा सोगाका वृक्तान्त पट्ट कर यह भी विचार होता था कि केंग्रि समय नेता अवदय आयता अब सके निजी हाला प्रनाप पहंचनेका अवसर मिलेगा ।

अकदर बहुत आलस्यानित न था। उसने मारवरदू, अव्दर भीर बीक्षानैरके राजधुनोका अपना महायक बनाकर मैवाइका शत्रु बना लिया। भनायने यन सबके राजुर्गात जरना सहायक बनाक सवाहरू शत्रु बना तथा। ज्ञानु के हिस्स है स्वरूप है स्वरूप है स्वरूप के स्वरूप के सिक् मार्ग्य विचाह कोई स्वरूप है स्वरूप के सिक्स के स्वरूप के स्वरूप के सिक्स है स्वरूप है सि है है से शिनि जारी की। यदिने अस्य भीर सारवादक राज्य कुन नवा कीर सेवाह हास्य बहुत स्वरूप हो गांग तो आहे स्वरूप कीर स्वरूप कीर होती है। बाहसे यदी प्रतिस्था स्वरूप कीर ज्ञानुक नवा करनेविह को सर्विवय आर्थना करते है कि हम दिए सामून क्या जिले बार्ड और इसर्र मार्च दिवाहका मध्यम्ब प्रचलित किया जारे।

प्रशासने प्रतिका की कि अपनी शावश्री धनिष्ठाकी स्थिर स्थाने हुए अपने देश-वतापन पातका का अवस्था हुए प्रतिकाका याकत किया। २५ वर्ष पर्यक्त के की रशा कम गा। वन्होंने अञ्चरश हुए प्रतिकाका याकत किया। २५ वर्ष पर्यक्त के मास्त्र मास्राज्य और उनके समस्त सहायकोंके विरुद्ध कहने रहे।

कभी वे एक स्वानस दूसर स्थान तक दीवृत और छिपने पिरने, कभी शाजनाका नात करने थे। उन्होंने अपनी विचाओम बनायकी सनिवा पु कर दिलावा कि बाग राजलका कुल किया सनुष्यक सामने शिर नहीं सीचा प्रसिद्ध कार्य प्रथाक भारीक अस्ट्र आर प्रश्वक सकते राजनक

द्राप्तर जयमञ्ज्ञा सम्मान, बनाक बराम और चन्द्रवर कुल ह

राज्यत मर्पदा उनके लिये प्राप्त देनेकेको उपन रहे। महन्ती राज्यून ऐसे में जेर प्राप्तके कर्षोक प्राप्त सुन कर उनके राम का पहुँचे और बंधत और मैदारमें उस का माम देने रहे।

विलैंड्ड धंन हो जनेस अनावरे सुसड़े नव सामाद ताम दिये। मेले बन्दिड़े पाद अनम रच दिवे। पर्चोदर बाता और तृश्वदितर सेला आरम्म डिमा, तामार्च पा कि वर्षेने अनोड मांनादिक सुख जाम दिया। विल्वाने पढ़ी बड़ीर आहा दो कि सब सेय समसूनियोंडे डोड्डर पर्वतों पर बाडर वर्से।

-अवन्तने महारहे विस्तु सुद्ध स्थित् रायनेवे स्थि अवनेत्से आक्स वेदे सामाने । वह राजपूजानेको रिपानकोंको मनारहे विस्तु करनेको वेदारों करने समा । अध्यक्ती मही पर स्थासनाया मानसिंह पे । वे बहे बीट पुरुष पे । अक्स

सार मानित् वरका काथा रास्य उन्हों है द्वार विजित हुँ का या। राजा मानमिंह शोजापुरस्र दिवर माण करके सौट रहे थे, कोमानमीर्में सन्होंने प्रतारमें निजना चाहा। जब मोजन रचा राजा मेजनार मिर पीज़ाका बहाना कर मोजन करने न काथे। मानारहे पुत्र अनराने राजा मानित्रें में मोजन कारमा करने के लिये प्रार्थना की। राजा मानित्रें हम कामानित्रें कर रहे। राजामानारने मीजन कहता मेजा कि में उस राज्यूनके माथ मोजन नहीं कर मकता जिनने कारनी पुत्रे 'खुके' को ही है। राजा मानित्रें में भक्ष देवना' का निरादरन किया, दी चार उसे करनी पार्योंने रच पित्रे कीर कहा हमने भारमा मान रसने के नित्रे ही कारनी कमार्मे नुकेश ही और जरनी भितासके कर्जाकत किया। यदि भार विस्तित हा बुका चार है ने वहीं मही। बाद इस देगमें न रह मकेंगे। चित्र घोड़े पर चा वे यह करने हुए चले गये कि मेरा नाम मानित्रें हमें बार मानित्रें ह से बाद पर वह मूर्नि कारने निजने करने कीर नाम प्रार्थ होगा।" राजा मानित्रें ह को जारे पर वह मूर्नि कीरों राजी कीर वहीं संस्त्रान विद्रेश राजा है विन राकुरीने राजामानी केंद्र की यहीं स्तरी वाकर सात्र किया कीर वस्त्र वहते।

सह मत ममाचार अक्रवरके कार्नों तक पहुंच गया । शुमका परियाम इसही-चलका मपंकर शुद्ध हुआ । सुबराज मार्गाम सेवा रोकर मारागी रहते आया । उसके माथ राजा मार्गामह केंद्र महावनमां थे । महावनमां राजान

साथ स्था भावता हुए नारकाता व व नारकाता स्थान इनमें पारता हुए वा पर मुसलमार ही गया था। जान जाने बाह्स सहस बीर साज्ञात लेकर इत्तरीया पर आ हरे। आवय सुरी व

मंदर १६३२ का दिन भारतकारे इतिहासमें बारताये तिये मनिद् रहिता। वर सब्जूनीन मुहर सेनाते मनिद्ध विचा तो सवा मना सब मनिद्देश है वर्त हुए महीनये मानने पहुँचे। हायमें तीर कमान विचे और मनिद्धायों नेतर पर पड़े हुए उन्होंने महोनयर आक्रमण किया। महादव मास यहा। ही हा तीड़े का था, हुनमें महोन

<sup>ा</sup> के जब बार्न सम्मी नव किस माजिया। करने वर जबानित है। उपयुक्त र या मोने वास्त्रोंने पानेने बीउन बरते हैं। रहु माने को क्या मेने हैं। वे उसके नृत्र इसमें राजाके मोने स्वाहे हैं।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* <sup>इ.स.</sup> गया किन्तु उत्पटर भयभीन बाधी किर नडी न नदा रहा । रनदीप्रमेशात गरा । महा घोर संधाम हमा । धनारको सान भारात रहते । वे भरता तत्र घारण किरे हिते ये इसित्ये सन्दाल पश्चिमाने जा सकते थे । ये शीन बार घेरे शये और बड़ी कडि-नगामे निकसे। अन्तिमवार आला डाइरने अपने स्वामीको बचानेके निवे प्रत्र धीर निया और अपने प्रायोंको भाइति दे ती। इस प्रकार प्रनारकीरता हुई। मुगण तीय माना बड़ा स्थिर चा, साजपुत उनसे सुद न कर सके। केवल मात महत्त प्रत्य गिवित बचे । प्रताप चेतक पर चटकर बाहर निकले । चेतक पर्यंत नवा निर्मो कूरण गाना था। वसके पीछे दो सुराण अनुवारोद्दी कर्य हुए थे। चेनडके शरीरये भी रण-ात हो रहा था। एक आरोड़ी अति निकट आ पहुँचा। असने चुँकार कर कहा "डी ील घोड़ारा मनार हो।" प्रतापने किरकर देना तो अपने माई सफापर नजा ही। लका आत्मकोय सन्नुनाके कारण अगुनरोंसे आ मित्रा था, परस्तु भार्रको काकी दीहते देलकर उसे में म बा गया और वह प्रतापका वीला करने वालांकी गिरकर मार्डसे जा मिला। दोनों भाई परसार मिले। चेतकरे सम्बाल गिर कर पने प्राप्त स्थारा दिये । अन स्थान पर चेतळका स्पारक बनावा रावा को का भी तैमान है। वर्षकाल भागपा, सलीय पीठे हटा। परम्य वर्षाहारके स्वतीन ो जाने पर फिर का उपस्थित हुआ। अतापने कोसलसीर और चोक्ट्रडे स्थानी र बद किया परस्तु वर्न्हें पीछे हरना पड़ा । क्षत्र सेवाने चारों औरसे प्रसापको पेर हेवा किन्तु से एक स्थानसे दुधने स्थान पर जा पहुंचने थे। वृक्त समय अपटकर न्होंने फरीदर्लाकी सेनाको काट द्वाला । फिर दुसरा वर्षाकाय आया तो प्रतापको

बास सिका । इसी प्रकार वर्षी क्यूनीत हो तये । 'प्रत्येक कर्य प्रतापके साथी तथा य १की मिन्नी न्यून होने लगी। वर्गोमें दीहते हुए उन्हें अपने बाल बच्चोंडी जिल्ला लगी लिथी। अन्तको भक्तवाने भो वनके साहय और बोरनाओ मान निया। मा ानांने तो यह शिख कर भेजा "सनाहमें सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। या धन चले जाते हैं किल्ल अवशा नाम सन्ता स्थित रहता है। पनो (मनाव) में र और देश स्थाग दिया किन्द्र भागा शिर नहीं भुकाया। भारनवर्गके समस्न गाओं में धेयल इसने अपनी जानिका मान स्थित रखा है।"

पुक समय प्रतापमें भी निर्वेष्ठता था गयी। बरना केवल यह प्रस्ट ति है कि भन्नको राखा प्रताप भी तो सनुष्य ही थे। सुगुन्दसेना इस प्रकार पीज र रही भी कि पाँच बार साना पहा हमा छोड़ना पड़ा। युक्त दिन उनकी स्त्रीने ाली औड़ी होटियां पडायी ओर एड एड सब बस्चोंडो दी । बस्चोंने जापी लाजी र भाषी हुसरे समयके लिये रून छोड़ी। बताय सेटे हुए अपनी दशायर सोच ये कि बन्दोंने एक भारताद सना-उनकी मन्दीयी बालिकाकी आधी रोडी विजी र कर छे गयी थी। छोटे बच्चे के यह पातालहरूयको हिला देने वाले नाइने उप रपुरुषको भी जिसने भगने सहस्रों सम्बध्यियोंको कटने बरने देखा या निराश कर पा भीर उपने निराशाकी द्वाारों एक पत्र लिला । अक्वरको पत्र पाकर अन्परन

क्ष्मकृत्या कृति । प्रापृति स्तुत्र साथ कृत्यीत्तृष्ट्रको हिन्द्रात्त्रात्त्र ६ कृत्यीत्रात्त्र स्त्रीस्त्रात्रेक्वि क्षमकृत्यास्त्रीत्रिक्षं कृत्यात् क्षा कृति कात्युक्त क्षाविद्वीतीकी स्त्रा ३

संप्रभुक्ता महा चीत जावता या बीत हारायी प्राण्याका नाम सहस्र मार्थे कर्यों स्वयूप्तरे क्या सहिताय है क्यों व प्राण्य होत प्रवादका क्रम है स्मित प्राप्त हार्युक्त सन्दें है क्यांको सहयारी समाग बीवर दुववीयांकर प्राप्तको

हर्गा (गत्रा स्था क्षेत्र क्ष

मार्ग क्या सर्वेश समार्ग होती । तुर दिव उदन्त नाकरण कानि समार्ग के करन् पूर्णि । सर्वेश तेण समार्थाश मोर्डि । केना चलाय ही सारे सार्ग्यक्षीरे नाक-युग प्रीतृतार नियंग नागरे भीर उसी पूर्व वहाँ हिंशी सरश्य प्रमुखानेका साम सार्थ्य करों थी

या प्राप्त सहस्ये। सनुप्तिको सेनाका कर न गण था । नापा प्रणाप निक्र सुपूर् वे तिये करिक्य को गाँव परस्तु अपने अस्तर पर्योत्त गाँकि क याका क्रमोंने उपवस्तुत । भोतः भरगारणे सीध वतः सुद्रेग सिम्ब प्राप्तमा नावा क्रमोतिक सं - 114 अन्तेका निष्या किया । जनके निने प्राप्त सक्ष देने बाले साथी नावा कर्मके साथा जानेके लिए त्याप को गाँव अपने स्वस्तावको भूमिने समीप राह्ये को उपके सरकी सम्मानसाने अपने वर्षकों स्व

चवार को हुई सपति प्रापाठि करती से राव दो जिसमे २० महत्व मैरिक १२ वर्ष पर्यक्त इसे या सावने थे। प्रापार अपने साठणामें तक रावे और तुराना लीट पड़े। अपने इंट शाएबाजडी मेनाको हेवाने स्थानगर आ निया, दिन कोमनमीर सेवर अध्युक्ता को सेनाको कार काणा। इसी प्रकार बनीन और स्थानीको से निया, संसेपना एक हो बाही प्रापान मेनावको पुना से निया। राजा सानसिक्ष्मे बहुगा सेनेब्रो इस्वा बर गर्नोने अपरास्त सावसाग दिना और सानपुरास्त सुद सार को।

पूरा बहर प्राण है कि बानगार्ति ग्रामार्टने अववरका बहर असेव बहनाए. मार हो गया और उसके हहयमें इस साम्य बुक राजानके लिये हरती प्रतिकृत रायब हो गयी कि उसने बहर प्राणको पुनः जनना अनुवित समजा । यद्यीर प्राणको सेव बारे सुमाने रायोग हुए गान्यु वे विकोधका लेनेके निये सर्वेदा साहका रहे ।

कारण माजुरूप कर क्षारपारी है। जब महाराष्ट्र भनिया समय जिहर भाषा मां उनके सममन विश्वसर्गाय सहर्ग को साकार पूर्वक इनके सम्मुख शर्मिया

#### मारतवर्षका दनिकास ।

हुए । प्रधारने शीर्ष निद्दास्य निवा । मोनान्या राहुरने वृद्धा, "महाराजको क्या कह है"। प्रमारने बहुँ संबीर आपसे कहा "प्या तेर सराम तेर राहु मोर्ड अधिकारों चता जावणा ! क्या हुय शुन्दर कुरियोंक स्थानवार जो गुने राज्य स्थाने की भारित हिता हुए से स्थानित कार्य करने भीरता स्थान आरह्म प्रधान हुए से हैं क्या राज्य हुए सरी भीरता स्थान आरह्म प्रधान के स्थान स्थान आरह्म प्रधान हुए से स्थान स्थान आरह्म प्रधान हुए से स्थान स्थान



## पाँचवा प्रकरण ।

### राएगा मतावके पश्चान् ।

संबर् १६५४ में राजा अनरसिंह सिंहाननपर बैठे। उनके पर्वात् अकवर क्षाठ वर्ष तक राज्य करना रहा। उसने राजाको न छेड़ा। इस कालमें अनरसिंहने अपने राज्यमें बड़े बड़े परिवर्गन किये। परन्तु जैमा कि मताप राजा कमरानिर को मन या, वे सीम ही कामामक हो गये और जब संबर् १६६६ में उद्दोगीरने मेवाइको अधीन करनेका निरुष्य किया नो उन्हें बड़ी ब्याइलता हुईं। मालुन्यरा (महुनर) के चन्द्रवन (जू बावन) शहरने मनापकी मनिता का स्मर्ण करने राज्यपुर्मे मवेग किया और राजा "अमरा" को बाहुसे पकड़ कर उद्याप कि उदी, आबर्ड हो। राजा पहिले तो झुंज हुए परन्तु जब बाहुर सरवार देखे तो विवस होकर घोड़ेयर सवार हो गरे। घोड़ेयर चड़ना या कि राज्यूनी रक्तने जोता मारा। राजाने मनसे असा-पायना की और मोजन्युराई असिमुन हरे बोले 'बड़े चतरे' देवरे स्थानरर साही सेनासे युद्ध करके स्त्री प्राचित किया। योड़ कालके लिये संपि हो गयी। अनले वर्ष किर एक मदाम राजुर (राजादुर) की मूनिरर हम

ं बहुंगोरने चिनौइकी गरीनर मगरको विदाया चाहा । मात वर्षके करास्त क्या विनौइ ध्याने मर्गावेके अर्थणकर दिया और स्वयं सीट कर अद्दौगीरके पाम चला गया । बहुंगीरने क्से थिद्वारा नो क्सने आन्मवात कर लिया ।

इन परावर्षोसे दुःग्विन हो कर वहांगीर सेना शेकर स्वयं अवसेर यहुंचा । उसने अपने पुत्र प्रवेवका प्रतिपुद्धके लिये भेवा । राटा पहिली विवयसे प्रस्त होकर स्मनेराके स्वान गाहीनेनासे वा भिड़े। गाहीसेना पराविन हुई और वह माग कर अवमेर लीट आयो । प्रत्येक पुद्र रावत्वोंको निर्वल करना वाना था । रनके बड़े बड़े प्रत्येर लड़ाईमें काम आये । पुत्राव सुर्गन (शाहवड़ी) ने बड़ी सेना महिन अवधी-पुरस्र आदम्य किया । राटाको सेना अन्यस्य रह गयी थी इमलिये उन्हें मंथिके लिये प्रार्थनाकरनी पद्मी, परन्तु रन्होंने सुगल बादशाहको कर देना स्वीकार न किया । स्व शहरोंका एकत्र करके बन्होंने स्वन्ते पुत्रको सर्वानक स्वाया ।

मंबर १६७२ में करणिंह राण हुए। राणका माई मॉम मुन्त मलामें रहने लगा। राबरून शाहबरांके महाचकरों थे। जब शाहबरां अपने आता प्रवेच का वथ करके राजामित्रोही हो गया और अहांगीरने उनके राणा करणिंक विख्यांना मेडी तो शाहबरां दीरू कर पर्वप्रदुरकी गरण आया। इसने सहा इनके क्याहर नथा निष्ठनाको सन्तर रहा।

दियमें शाहीसेना सर्वधा नर है। गयी।

मंत्र १६८५ में राणा जानियंत्र गहीपर बैडे । इसके थाड़े समयके जाराव्य जहांगीर मर गया । शाहजहां दक्षिणमे उद्यपुर भाषा और बहां पर सबसे पूर marine. साम हे जिये बहतारे अपनाति बनवाये ।

मंदन १७११ में राजा राजनिक राजनिकासन्तर बेरे । वे बन्ने चीर परण थे । वनके मनिरिक्त उम समय जयपुरके हाता जनवित और आस्वाप्टे हाता जमकर्मान

erafere भी भतिशय सीर पहल से ।

र्पाय वर्ष अर्थनर अव बाहबहां अस्त्रहा हुआ है। अनुने दाराशिकेहकी प्रमरा-पिकारि बनाया । इत्याद बगढे लोगों युव निहासनपर लिपारि कानेडे निये तथन विरं गये । रामस्य राजदर्शीयी सहानुस्ति दारासिकेटडे साथ थी।

राजा जयसिंह बंगानमें शतासे छड़ने हे निये भेते गये और जयकानिंह भीरंग-तेष है जिल्लील विधिल क्षेत्रे गये । और गतिय बहुत बतवान था इमलिये कमनानिष्ठ राजामों ही सथा शाची सेना के हर और व तेपडी और बडे. फारापाप

ท่างารร กาก असरक्लीसङ

के क्यान पर भीरंगानेच भी भवती येगा निये का पर्तमा । जयम-कारिकिने विकास करनेते बात प्रमान किया । सुराष्ट्र प्रमान सहित भीरंगतेषये था विना, श्वर भीरंगतेषये गारी गुरानमान मैताको भारती और कर निया । शुद्ध हे समय निमित्र ग्रुग गरीना और पहिषय अप मिनी । अस्परामीरिंग के पास केपण तीम सहस्य राज्यत रह गये । राज्यत वही

धीरनामे कडे और पन्तज महाब रामध्रेत्रमें काम आये ।

जनवन्तिमंद्र जय कीटकर जीवजुर चर्नुचे सो राजीने बार बन्युकर दिये क्योंकि वे रणभूमिने साग कर गणे थे १ कीरंजनेवने जनवन्त्र निवसों कदका नेजा कि सारका द्वार समा किया गया, अब आप शुजा के विरुद्ध मेरे गाथ मिल जाये । जनवन्त विश्वने यद बात शुप्राको बनला ही और जाराशिकोहकी सम्मतिये वर्षने रामान कैसर भीरणहेवकी और पहुँचे । इचर वाराशिकोह विलस्य करना दश । औरंग देव इमरेमें शामको पराजिल कर शामाजिकांतको और बन्ता । यसने जनवन्त निहेको समाका द्धाराको प्रशासन कर द्वाराशाकाव्या आर वहा । यात्र सायक्या गाहका क्रमाक एक जिम्बाद सर्वेदा पूष्पंद्र दलना लाहा । वहिंद् स्वाहीताकोही वस्त्र होनानी वह उसे समय क्षीराशतको द्वारा जैला राज्य दुवाराव्या व्याप्तै वह यूण स वे ह्यानिये क्षरमावेदने सिरास्त्र वर अधिकार कर जिल्हा । अपने समयक्यारिहको इसियार्स विकासी के विकास क्षेत्र । असवस्थानिक विकास क्षेत्र आहम्मानीक वर्ष करवाचा । भौरीराजैक्त्रे कार्ड्ड कुणाका समा अवसिंह अवपुरावीताकी प्रवर सेमा । अवसिंह शिवाणीसे मित्रवा करके कार्ड्ड सिन्धी के आहे, वाल्यु प्रव भौरीराजेव

ने प्रतिकृति विवरीत करना चाहा मां अप नेवृते शिलाशीको निकल सागतेमें सदायना हो । अर्थन पट नर्थन कार्य होती हार्थने हा यात्र हेकर

STEEL CO. are rare

बदा करते में कब बाज सद्दराष्ट्रका साथ है दूबरा मुगल साम, धि अब बार्ट कोन्सेको लोक सकता है व' बीरमानेकने इस बार्नीने अन कर करें दिए दिएका कर अरुका करती ।

हसर ,वारतलामित पर हीर हियो प्रकार वया व देगहर बाइगारते उन्हें सक-सानीं विश्व बाद्या भेगा। ग्याना निव निव्व को आपों शासो, नानी और बहे द्वय पृथ्यीनिहको दिसी दरवारमें छोड़ कर काने साव्यूकों स्थाय में बादुत पटुंचे। एवं दिन कीरंगतेयते दृश्यो निद्दे दीतों हाय पढ़ाइ कर करा, "बाटेस ! तुन करने रियाट महारारी हुए शुद्धार्थे वाते हो, कहां अब बना कर महते हो ?" दृश्योतिहते इत्तर दिसा भादि वादसाह कियो नतुम्य पर अवता हाय स्थायो इत्यूकी सब आमार्थे एनी ही जाती है। मेरे दोनों हाय कार्य कर पढ़ा तिये हैं, में दीना सम्मार्थ हो से संसारती दौर क्यो हा है। यात्र प्रति सम्मार्थ पह वस्त दिया। भीत्रती वाप कि महत्त्व एक और उनवन्तिहर है। वस्त्र प्रारंत करते ही ह्रस्तीनिहरू दरस्ते पीट्नित हुआ और वहां पीट्र पूर्व कहते बनने प्रारंत सात्र दिये। एक क्रमार्थ हमार्थि पार क्याराय दरते ही ह्रस्तीनिहरू दरस्ते पीट्नित हुआ और वहां पीट्र पूर्व कहते वसने प्रारंत सात्र दिये। एक हमार्थान स्वत्र विश्व हमार्थ स्थाय कर राये।

वर तट यह राज्य जीविन रहा भौतंत्रजेरडो इसी भी मुस्को निहा भाज नर्री हुई। इस प्रकारकी कियाओं तथा कुचेटाओं से औरंगजेर अपने राजुओं से सुन्धि प्राप्त किया करना था।

असरलिंग्ह स्प्युडे पधाद व्यक्त पुत्र अधिर्याम् व्यक्त हुआ। अप सनी अपने सावृत्तों महिन गृह आनेको व्यत हुई। जब दिल्ली पहुंची तो औरंग-वेदने कहा पाटकको दृष्णामें छेड़ आओ और सावृत्तींने कहा कि पदि तुन ऐना करंगों तो मारवाड़ हुन्हें बाँट दिया आवेगा। वे नेत्र काल करके द्रश्यासे निक्स आये। वनके वामस्यानके हुई गिर्द सावस्थक गुड़े हो गये। एक निकाईके देवकोंने न्यूनि अधिनास्त्रके हुई गिर्द सावस्थक गुड़े हो गये। एक निकाईके देवकोंने न्यूनि अधिनास्त्रके पहाने निक्सवा दिया और स्वयं मरने मारने पर कटिबद्ध हो गये।

वन राजपूर्तोंमें एक दुर्गादास राटीर या । बार पुरुगेंदां पह समूह तीरक्रमान सेंकर मुगलसेनारर दूर पृत्त । समस्र स्थिपीने मकानडे अन्दर बास्ट भर कर शीस रुगा दी और मनुष्योंने दिशीडे बाजारोंके मुगलोंके रखपानमे

इगारिक राठौर वर्षेहिन वर्षे वर दिया । सान बावय संबद १७३६ इस वरिनाके

िन राज्यून इनिहासमें सदा स्वस्य रहेगा । बाउक मिट्टाके एक मुनदमान बचा कर बाहर से कारा उद्दों दुर्गादान और कनियन सरदार जे। बच यन थे उसे भा मिले । उन्होंने आयूकी शरय हो । यदिन वेशपुरमें कई अनाड़े हुए परन्तु अजिनके नाम पर सब राजीर पुक्रत हो। यमे और बह गरीगर बिजा दिया गया।

इसरर औरसबेबबे सेना लेका मारवाइपर भाक्रमण किया। सावधानीको सूद्य, मन्दिरोंको तेन्द्रा, बनके स्थान मन्तिविद्व बस्तायो गर्यो। दुर्योद्धानने कवित-निक्को राखा राजिनकको रक्षामें भेज दिया। भेवाइ और मारवाइ सरने सबुसे प्रतिपुद्ध करनेके टिपे मिल गरे। राखा राजिनिक्को औरगजेब बहुन जला हुआ था। औरगजेबने रूप नगरकी राज्युकी चन्यतकुमारीको विवाहमें सेनेके टिपे कुछ सेना सेनी। हम राज्यून देवीने शाणा राज्यमको एक ब्राह्मण द्वारा एक मेना हि श्रण राजदीमिनी एक गिर्देक साथ विवाधी जायारी है वहि आप मेरी रुखा न करीने ती मान्यद्वरण कर मूर्णा। हम पर राला मेना लेकर पहुँच गरे। उन्होंने राजदीनाका पर कर प्रस्ता वच कर दान्या बीर फिर राज्यम्याकी निकान कर बाहर के आये। जब बीरिजविक्त व्याचीरत कर समाया ती सामाराजयिनने वसे प्रस्तानिकाल प्रस्ता

#### राला राजिनेहका पत्र

पाद बाग सर्वेषा राष्ट है कि मैं बायक तथा निर्वेत प्रज्ञाक हितैयी हूं। इसी वार्षिक परेतरमिताक विश्वास्तर ही प्रार्थना करता है कि आप में हम लेख में वृद्धिक होतर हैंगे, और निक्ष नर्वाचि भीर बारका प्रत्ना कार्युपित किया गया है जनका दूरा विचार रस्थे, क्योंकि यह सानव-जानिक दितके त्रिये हैं। हाने विदित हुमा है कि हुम्क जैके हिने दिने के बारन को नह कर के देने एक नवा सायक रुप्या गयि किया है कीर हम बानोंकी मार्यन त्राप्त एक्ट कर देने का एक नवा सायक निक्का है भीर सायोंदर कर लगाया है। यह ऐगा मार्थ है जियर बचने वाले के विद्ये केवल नातिनाम है। आपके पुरेशों है इस मार्थों अस्वास्त्र सरक कह हुसके सर्वेष्य साम दिया गा। कहेश लीतिक कार्यार करने वर्धा कर प्रत्न कर ही का साधुपीलमा तथा सहयागे यनके किये वे वार्ष भी सन्ध्रय कर ही जो साम तक अस्वस्त्र समस्त्री जाती थीं। वहाँने कार्यार्थ के उन दुर्जेंय दुर्गोश्वर दिवस प्राप्त मार्थ

सहारात! आपके सासनकालमें भापका अधिकार बहुनते स्वानीने उठ गया है, और वसीकि कभी महूनता तथा बुहता जारी ही है अन्तर्य तिमन्त्रेय कीर दगन मी हायमें निकल जायेंगे, आपका आज मामका प्राप्त के रही है, निर्णनानोर पाम कर किया है, देश निर्जित होना जा रहा है, दुर्भिक्षींगे लेग्न तीहिन है, जब बाहमार्से को हो पत्रका दुग्न हो तो प्रमाश क्या कहना है ? आपके राज्यों अपनी सुमन-मार्गों तथा सीनकांदी भी बड़ी बुदंशा हो रही है और वे प्रयन्त पाइन क्या

कर दोनों हाथोंसे शिर पीटने हैं।

के पहारा है पीने दुरक्षाग्राल प्रवारत एक और भारी कर लगा है उन-राज्यके स्थान कहा है जुने विशेषताक आपकी दुरुगा और पायकी क्यार्य सुनारी हैनी हैं। तरके सहप्य पढ़ी कहाने हैं बादाताई में हंगे ताहजों, हंगोलियों और गीमियों पर बलाए कर लगाया है, जो स्थान कहीलाओ पहुल हिया जाता है। बता आर तीप्तारवार्क मानको अपनी राज्याधिक सामकों सम्माहित करिके लिये उपन हैं। पीने प्रविच कुराम्यर सामकों दिश्चार है तो बहुते थी एक हुए बाल लें। उसने प्रसानमाने अपने सायकों विश्वार कुम्म-मुक्तानेन नहीं बहित । स्था-अस्ता स्थानमाने अपने सायकों विश्वार कुम्म-मुक्तानेन नहीं बहित । स्था-

सुमलमानीका परमाध्या । \* संस्कारका परमात्मा ।

तपा स्वक्त अन्तर केवल प्रकृतिके गुण हैं इनमें अधिक करनेकी कोई आवश्यकता महीं। परमान्या सबका एक है। समित्रिमें विपक्त नाम बलिदान दिया जाता है, मन्दिरोंमें उन्तरे नामनर घण्डे तथा पढ़ियाल बजने हैं। इसरे धर्मोंमें हस्तरेंग करना एँदररेंगाके सर्वथा विरुद्ध है। जो ब्यक्ति ऐसा करना है वह दूसरे शब्दोंमें रंपानेदाके पतिकृत वार्य करना है। अन्तर्में में आपको बना देना बाहता हूं कि आपका आयोग्य कर लगाना कर्यन्त हुए, सनुपत्त्वमे विपरीन तथा बुद्धिगृत्य यात है।

यदि आदशा दराद हुमराँके प्रसीतवनोंको पाइकाल करनेका ही विवार है और आप राज्य नमा देशके पक्षमें कोई विवार सुननेके लिये भी उपन नहीं तो सनुस्ताय पह है कि पहिले समितिहिसे कर प्राप्त करें जिसे आर्य अपना पेगा समकते हैं। तरप्रस्थात अपने माचीन मेचक पत्र-केन्द्रकमें प्राप्त करें। हम सर्वकाल मेना क्रानेक लिये उदल हैं। सिक्तवर्षों नमा चीटिपँके समान सोडामा वापन स्वतीत करने बाले निर्धनोंको हुःस्वित करना कीनमी द्वरपीरता है! आह्यर्यकी यान है कि आज नक भावको आपके मित्रयों नमा उपदेशकोंने भी कोई बुद्धिसकाको बान नहीं सिकलायी।

भापका सेवक, राजमिंह ।"

मेराइ तथा मारवाइके राज्यन चार्डामेनाये सुद्ध करनेके क्षिये तथार हो गरे। चार्डामेनाके सेनाकी सदस्यों और युवराज अकार थे। मेनाइकी सेना राजाके दुव भीम, और मारवाइकी मेना दुर्गाहामके अधीन थी।

१४ भाषाः संबद् १०६० को नाहोलके स्थानपर धोर संप्राप्त हुआ जिससे भोन मारा गया। दुर्गाहासकी बाँरता देसकर राजपुत्र अकदर प्रक्रित हुआ।

उमने भरते सेनारतिसे बहा कि इन लोगोंके विपरीत दुई करना

रत शाम भी र वो भवने देश सचा जातिके दिल्ली मान स्थान रहे हैं, पार है । चीनतीर श्रमने दुर्शीहामको हुए भीजा, यदापि भनेक राहर जिल्ह मे परस्तु दुर्शीहाम गजुबसे जा मिरा । परस्तर मंग्रि हो नगी।

दुवस्य अववर दिल्ली सिंहासनस अधिवार याण वरते वे लिये वसन हो गया। जन और संस्कृति वस समाधार अवने से सुना तो वह बहुन वसाइण हुवा और संविक्षे अपनी वाही त्याहने लगा। अल्ला वसे एक वस्य मुम्या जिससे वसते सारे होत्यों तोह वाला। दुवस्य अववर, नया शिवस्यों स्वहलों को सहस्यताने अवते की वह वाला। दुवस्य अववर, नया शिवस्यों सवहलों को सहस्यताने अवते की वह वह स्वा अववर हो स्वा। और स्ववेद लिया वह स्व विद्यालय हो स्वा। और स्ववेद लिया वि में देश नवस्यती आती और वह लिया। तरस्यों ने एक प्रव दुर्गोदासको लिया कि में देश जन तर्म स्वा वाला कुछ को स्वा के स्व वाला वाला कि स्व वाला के स्व वाला

#### मारवयम्बा इतिहालं ।

रमा । कुर्तारामके मानसे बहु महा बज्जा रहा । शिशाबीकी जोता वह दुर्तादाय-से अभिक पूजा करना था । तुर्वोद्याय उस का रुक्त बड़ा शुद्धिमार तथा तीर पुरुर या । सारवाइका राज्य केवल उसके साहता और शुद्धिमानासे बना रहा । वृश्चिमये गीडकर उसने जनसरके सामक संभीवयोकी वराजिल किया और निर्तेत राजनेनामे युद्ध करना रहा। राज्य भी जनिकार खेनेके लिये समजियाँकी दुग्तिन करने और हुराबको अपनो रहे ।

सराबंकि सप्यमें युक्ताज अवकारकी विध्यमानना औरंगतेवके जिने बच्चे मारी प्रकार कारण थी। इस स्थित वसने राजुर्गोके साथ संवत् १०३८ में स्थित कर ली नाडि वह अपनी समुखी सेना स्वयं दक्षिणी ले जान के ।



## इठवाँ प्रकरण I

### मृगल-माम्राग्यको ऋवनति।

श्रीतंगानेपरे सनन्तर वहानुरसाह ग्रहीनर देश । संवद १०६० में वह पंजाद-में मिस्प्रोंसे लड़ने गया और संवद १०६९ में नाहीरों मर गया। उसका पुत्र वहां-दार जाह सिंहाननगर देश परन्तु उसका समास्य दिन्दर्शक सींगोलेग्वे उस्ता कार्त्या राज्य करना था। उसका मनीजा एकसारीर द्वीरी ही पिनारी गया और वहांदारसाह और सम्बोधा वथ करके ग्रीपर देशया। परन्तानेश्वे महादक है। सैरदर साता हुननमकी और सम्बुष्ट्य थे। उसके राज्यही बड़ी परना सिक्योंके विरुद्ध पुत्र और जनका नारा है।

मैरपर्नेति मंबर १००६ में चरानमैरके पिंहोपनने वदनीने बरके मरवा दाना भीर एक एक बरके तीन पुत्रोंको निहाननर विद्या । वे कुछ मानमें हुन्तकार वर गये और अन्तको मंबर १००० में सुहम्महताह गरीनर वैद्या। उनके राज्यों

रानों मैपार भागानीका वध हुमा।

निजामुलमुल्कने हैदरायादने और मंत्रीने घरवर्ने अपने प्रमक् प्रमक् शास्त मराटोंने माटवा और उड़ीमानर अधिकार कर दिया और बंगदेगसे बीप लेनी बारम्म की । फाल्युन १०९५ में नादिरनाइने दिली पर आक्रमण किया और बड़ी जूर-मार की दिसमें वह तज़त-मादिरमाहरे नाउम कादि सूट बर माय हे गया । महमद्वाह अस्त्रहाने V 5,51 मंदर १८०४ में पहिला आक्रमच किया । माहिन्दमें रमस्ये परावय हुई। अगले वर्ष मुहम्मदताह मर गया, और उसका पुत्र सहमद-शाह राविनिहाननपर दैछ । उनके राज्यमें हो दार रोहेटॉने बाह्मय किया । इसरी बार मराडोंकी महायताने वह बाक्सय रोका गया । मंदर १८११ में महमहताह बन्दालीने दूसरा आक्रमच दिया और पंजादको बाने राज्यमें शामिल क्त लिया । मंबद १८११ में अहमदगाहको स्वार कर आतमगार सिंहामनगर बैड गया । इसके दो वर्ष परवाद अहमदलाह अन्दाकीने तीमरा बाक्सय दिही पर करके वहां बड़ी लुटमार की। तत्तरबाद मराठाने बत्तर भारत विवित कर तिल्ली-पर क्रिकार कर दिया । मंबद १८१० में बहुनदगाहने चौया बाक्ष्मच किया और पानीयनही मुनिमें मरोडोंते बड़ा घोर युद हुआ। मधी गाम्युरीनने आहमगीरही माबा कर शाहनालमधी गहीतर विद्यापा । शाहमालम देस निझलेकी दसामें प्रचानमें था कि दक्ष्माके बुदके उत्तान्त उसने बंगाल. विद्वार, उद्दीमाकी दीवानी अंद्रोबों हो।

सबत् १८९८ में बह मरावेंटे हाथमें पह गया जिन्होंने उसे दिस्ती द्वरा दिया। संदर्भ १८६० तक वह उनके पान बन्दीके मनाव रहा। उन मनव नरावें का शामन या । इसके परचान वह तीन वर्ष पर्यस्त अब ब्रॉके हायमें रहा । इस काल में भेगे जॉने रिज़ीको जोत दिया ।

संबद् १८६३ से १८९७ एक अकबर साजी नाम मात्रका बारताड स्वा और मदनमार संबन् ३८९४ से ३९१४ नक सुदस्मद बहादुरसाइ अकृत बादराह हुमा । गर्रहे उपरान्त यह रंगूनमें निर्मोभिन कर दिवा गया। भाव वर्ष प्रभाद उपने पहीं प्रान्त न्यान दिये। उपके दो पुत्र कीर एक पीत गोजीसे उड़ा दिये गये। इस प्रकार बादरकणकी समाध्यि हुई।

इस पहिले कर आये हैं कि पूर्णशानके कालमे लेकर श्रीगानेक्डी मृष्यु एक आये निज स्टाइनाके लिखे निस्मार खुद करने रहे। इस समय प्राया अपनी स्टाइ लिखे ही खुद होना रहा। आये शामधीम सभी आक्रमण करनेडी सन्ति म थी । हम भागे चल कर वर्णन करेंगे कि इन आवाँमें दो शकियों गेमी क्लान हुई न ना है हम जाएं पर कर याना करना हुए लाखा है। बाराध्य हमा हमा हमा है गिमहीं ने क्षान्त कर के देनों पुत्र अपना राज्य क्यापित कर किया। हमाँ सम्हें नहीं कि पदि उन्त संसंघ एक सीत्यरी चांकि भी अनक य होस्पी होती जिना । चांन उनके बाद भागमा तो आर्थानने पुत्र आर्थों के अधिकारसें आ गया होता।

राग्य के बार् भारता मानवार वाच आराज करण उपना करणकरिया । राग्य की नर्यन्ता राज्य बारा आराज अग्य क्रिया होता है। वह राग्य अग्यन वन्त्रीत तथा निरूपंक होता है जिसकी रचना क्रियो रिपोप नियम पर न हो। और जारों लोकनम्मीनका बादर न हो। रागमें हुन

रापको निरंतनाका निवसका भी होना आवश्यक है। कि बाइसाहकी मुख्यके पत्राप प्रथम उनमधिकारी किसे होना चाहिने । असन हत्यादि वंशी-10 का भाषितान्य वास्तवेशे राज्य नहीं कता जा सकता । वह यह

सकारका निष्टुर-गामन मात्र था । जब बादगाहकी सुरनु ही जानी थी तो जियकी हुण्डा होती थी यही रुजगाविजारी वन बैटना था । इस पहने हैं कि जब कीई एक व्यक्ति राजारीका स्त्रामी हो जाता या भी मातः वह भाने सम्बन्धियोंचा वय वरी क्यांक राज्यराक्षा क्यांसा हा आया चार या आया वह अपने विकास पर करा नेना मा ना कि कोई दूपरा अधिकारी जन्मक न बो । हम प्रकारक निस्टूर बायान कमी क्यापी नहीं हो सकता । शुगुल नाआपकी यह दोक पाया जाना था । यजा के निरुन्त राज्यों सी यह दोन था । जब देसे निर्मेत राज्यके प्रति एक दूह राज्यप्रकास बाला शहर विनामत हो हो यह राज्य उपकी छात्रामें वृद साला है।

बचित बड राष्ट्र प्रतीत होता है कि शीरगत्रेशने जाता राज्य बहुत बड़ा निया या मरानु बान्तरमें प्रमुक मिहायनपर परान्द्र होते ही मुगुल-साम्राज्यक्षी अरुति क्षाने सभी । प्रमुखी मीनियें की कुमके चननका बीज विगयान भीरगारको समान था। असने साने राज्यको हुनु करने क्षेत्रा असके विमारको र भरतीयः विकास क्षेत्र क्षा असको अब सोट् बाली। एक स्रोर सो राज्य हुई बरनेड लिये वह उसे प्रवन समाण्यांनी राज्य बनारा चाइना या . ...

कराक राज्य का उच्च तरा अपन्य प्राप्त वाता वाता वाता वा कीर दूसरी लोग तमें त्रीलग तक विश्वय करते हैं जिये गये मुस्तकसान राज्याकोचा तक करते वे लाग्यकाना वर्षी । दोनोंचा वरिगान राण्य दिस्तीन दूसर । आयोर्ड विकल कर त्रयोग करता तमहे तिने भाषस्य

या क्योंकि उसने दारासिकोह है विरुद्ध यह करा था कि इसके बाद्याह बननेमें पर्म-का भय था। राजा जमनन्तियाँ जैसे आये राजाओंने दाराजी महावता की थी, औरंगजेदने अपनी नीतियं राजा है साथ मिद्रना कर की और उन्हें कानुरू भेज कर मरना हाला। उसने आयोंपर कर रूगाया जिसके कारण "मननामी" समुदायका अभिद्रोह हुजा। बाहिसिनाको पीठे हटना पड़ा। गुरु नेगबहादुर और सम्माजीको यित होनेपर पंजाबके मुक्तरों और महाराहके आयोंमें नया जीवन ब्लब्स हो गया।

औरराजेषको हुन्तरी बड़ी कमना यह यी कि समस्त देशमें मेरा राज्य स्थापित हो। इनके लिये उसने वर्षोषर्यन्त गोलकुण्डा तथा बीजापुरके सुमलमानी राज्यपर आक्रमण किये। बादसाह स्वयं सेताराति होता था

इतियाः नुसानाः क्योंकि उसे अपने सरदारींबर विश्वास न था । गोलकुण्डाका राज्येका विनास वासक धुनुसहुनन नानासाह वड़ा अन्न पुरुष था । औरंगावने

दसे छेड़ने के लिये अपना एक सरदार भेया ताकि यह उत्तमें धनीयार्जन करें । मानाशाहने यहुत कुछ दे दिया । विना कियी कारण के सादीसेनाने यहां घरा छात्र दिया । कोई सरदार यादताहमें प्रसक्ष न था । उन मयपर भीकता तथा अयापना आदि दाँच यादताहने लगा कर उन्हें पदस्तुन कर दिया । कोई सर्चे गनसे लट्टना न चाइता छा । यपीपपंत्न मंत्राम होता रहा । यादशाह असपारनवीमों (नमाचार-लेग्डर्ज) पर विशास करना था । एक साविको राजमेना दुर्गपर चड़ी, उपरसं आजमण हुना, सारे सैनिक नारे गये । चादताह विजयका आनन्द मना रहा था कि मसावार मिला कि मय कार्य बट्ट गया । अख्यार-नयासीने इस रहस्यका यूनान्त यता कर यादाहको निश्चय करा दिया कि उपर एक कुता जागता था, वसीने दुर्गकी सेनाको जगा दिया ।

एक दिन वर्षा बहुत हुई । दुर्गकी सेना वाहर निकली, और और गोरं गाउँ व क्र्यू सरहारों को पकड़ ले गयी । अवुल्हननने उनको दुर्गमें रखा अनाजका देर दिखाया और यह कहा कि में अतिश्रीत्त के माम माम आप लोगों को अनाज भी दूंगा, यदि आप लोग सुने ही पहाँको शासक स्पीकार कर वापम लीट जायं । उसने बादशाहको पत्र लिखा में मय कुछ करने रो वयत हूं, यह वयहार अंगीकार कीजिये । सुने ही यहाँ जा शासक मानिये । यदि आप स्तीकार न करें तो सुना है कि आप के पास अना-जकी म्हूनता है, यहां स्वीकार कर लें । बादशाह तुप हो रहे । लोग कहने ये कि अनाज तो अंगीकार कर लेंने ताकि भूलों न मरते । अ

हम प्रकार कई चेष्टायें की गयीं हुछ सफलना न हुईं। अन्तको और गञ्चेव है एक हुटिन ज्यानसे तानासाहके मरदार उसके साथ मिछ गये और उन्होंने साहोसेना-का प्रयेग करा दिया। तानासाह साहम पूर्वक वैदा या, समय हो गया था, उसने आज़ दी सोजन हाओ। विवेताओंने प्रदेन किया "स्या यह भोजनका समय है ?"

होतिनपूर्ण कर्युला श्रीतर्गाचने यह उत्तर दिया "भाउतहमानकी हृत्य प्रीत पर मेरे सामने पान चार्या, परवजा उने वचे दुर प्राना प्रकेश । तर से देशूया कि उनके मार्च चार्या का कुछ सामना हो (निटीपन द्विता प्रकार सामनादक ।

#### स्थानवर्षका श्रीतराम ।

उत्तर मिला, हो, हुयी समय मोजन किया करता है । फिर प्रत्न किया गया, क्या इस तःसमें मोजन करने हा विचार है ? उसने बडी गंभीरनामे उत्तर दिया "यह सब परमारमाका दिया है। यह जीवन तरश्विकों महत्त्व ब्यतीन किया, शाम भी देल िया, भारी जो परमात्मा दिलायमा, भानन्द पूर्वक देल क्रांसा !"

बादरकी सेना जिसने टिक्जीका राज्य लिया बढी प्रवल थी । इसकी गुलनामें भीरंगतेषकी मेना हुए ही पुक्तामें चोर अवीगतिको प्राप्त हो सपी । श्रीरेमे छीरे

येनापति है साथ सेना रेमी प्रतीत होती थी. मानी कोई सारात सम्बंध संदर्भ हो । खबराज तथा बादबाहकी सेनाका तो कहना 🕊 श्वा 🕽 कैम

**সং**ীবনি भीर पालकियाँ साथ रहती थीं । सबसे अधम हाथी, उपके पीछे

का है, नकारे जाति-हावी ही देंसि सने रहते, सुण्डांसे सुवर्ण शुक्र-कार्ये, मौनेकी स्रोलें, सुवर्णेडी कार्ले, हेवामी रहने कम्बे रहते और उपर सने हुए महावल सूमने कामने चले आने थे। अनते पीते इसी प्रधारची सप्ती हुई सहस्ती साम्बनियाँ, बनते पीते अरबी, समी, सातारी, फरेंगी बाते, फिर अलबाइकीका समुद्र रश्या या शोहि अरकोंसे विश्वहान करते. वर्ष समिकी साफ करते जाते थे । उनके पीठ निंड तथा चीतींडी साहियां जिनके साथ सहस्रों आसेरिक मजे हुए जा रहे थे। तत्राधात स्वतात्र तथा मेनावनि आदि चलने थे । मातः से साँव तक इस "बारात" की समाध्य म होती थी । प्राप्तः से सरवारी होती थी और दिव भरमें दो चार सन प्रस्थान करना होना था, फिर लग लोग दहर जाने थे।

यह मेना थी जिसे माप लेकर औरगजेद बीस वर्ष पर्यन्त सराठीकी मधीन करना चारता था । मरारा-गैतिक जिल ओरसे आक्रमण करते थे सेनाकी क्या चलतेही आजा होती थी, हित्नु मराठीहा हुछ पता न स्तरात था । इतनेमें वे सेता-की उसरी ओरसे भाजमण करने से । भीरंगमं कहे निजी गैनिक उससे दरहाग करने पै भीर मरार्शेको देख कर प्रमण होने थे। अम्बरो शीरंगजेवने निर्णय किया कि मरार्शे-के सब दुर्ग तष्ट कर दिये जाये । योच वर्णपर्यम्य प्रसने अन्य किया । परिवास बद हुआ कि मराठासेना दुर्गीय निकल निकल कर सैदानोंसे कैल गयी और दमने लाव दैग, बगर, गुत्ररात्रार अधिकार कर लिया । अग्ली मस्यूने दो वर्ण पूर्व सेनाकी श्रमका देख कर और गतेशने असडींने लंकि करनेका विचार किया । उसने साहसे मनटोंको यन किनवाया कि वे वह स्थान हैं। इस विश्वासी दशामें उसने अहमद-बवार्मे प्राम सात दिये ।

औरगाजेवक पुत्र बद्दा दृदशाह ने बाहु को उसके दिलामह शिवामीकी आगीर है ही भीर स्थान कर दिया । बहादुरताह यांच वर्ष असलत लाहीरामें मृत्युको मान्त हुआ। फिर कुरुमधिर विदायनपर बैटा । उसके वांत सीन सहके एक वृद्य शरके गरीपर कैंद्रे । वे सब शीप ही बालकवरित हुए, जन्मको सुद्रश्यद्वाह शक्ताहीपर वैद्या प्रसद्धे सावर-बार्य्यं नारिश्मादने दिलीवर आक्रमण हिया और वशी लटमार बी । यह शाह-अरोहा बन्ताया तुन्तातात्रम् काने साथके स्था: बावुन, यक्तक मादि मुग्त मान्द्राज्यम निवाल कर मधने लाखितना लिये । यही नहीं बहिक वह बोडपुर हींगा भी शो कि कीरवें के बाजस दिल्लाचित सुद्धार्म लगा क्या भागा वर भावे साथ के गया। स्पन सामानका रंग्य अके बाब शाला हो तथा।

## सातवाँ प्रकरण ।

- 70-

### दृरिवर्णीय जातियोंका भारतवर्षमें स्नाना :

हरिवर्षीय जानियोंके भारनवर्षमें अवेश बरनेकी विनेचना बरनेके निये हमें इत्विषं तथा एशियाके सम्बन्धींका स्वनाधिक विचार करना भागत्वक है। इन सम्ब-न्यों में श्रमके प्रवेशका हिनहास पाया शाना है। इनहां भ रम्भ इम्लामको उत्पत्तिके समय होता है। इस्लामकी एक नरंग बारको होगा मारू: वृशिवारे देशोंमें फेली, इसरी मिख, सुदान, मुराकोसे होती हुए कार्यस् क्षेत्र तक पहेची । अध्दलनारक समुद्रमे पार होटर पर्वतरर पहेचा जो इसके नामसे जहुनुस्तारक बढ़ा जाना है । इस्लामका क्षेत्रर अधिकार हो गया । मान मी वर्ष इक्लामका ज्ञापन स्टेन्पर रहा । इतने कालके बाद स्टेन इस हामन्द्रमें स्वतंत्र हुआ। स्तेनमारों (पुर्वशान स्मर्के माथ था) के हहत मुमलमानींसे जलते थे। इन्होंने मुमलमानींके सामने ही दानें हुए हीं, या वे होन क्रोड़ बर सले जावें या जिर हैमार्दे ही जावें अस्त्रमा वे जीवित न रहते हिंदे कार्यो । यही तक नहीं, पुराकी अनिन श्लके हृद्योंमें इतने बेगमे प्रशासित होती थी कि वे सुर लोगोंका जिन्होंने वन्हें दायत्वर्ते क्या और जन्म विदे, संसारसे शास सिहा देशा चाहने थे । वे लावा पीछा बरते हुए पहिचम अजीवार महिरार सूल पटे । दरका पीछा बरनेमें पुनैयानवालोंको पीन बतानेका अनुसाय बदला गया दर्श तर कि पोन चराने हुए वे अर्जाशके उत्तरतद तक जा पहुंचे और विर वहाँ में लीह कर

जहीं जहीं पुर्वनीय मुस्तरमार्गीका पीता करने जाते ये वहां वहां न केवर वे इनके साथ किवार नमा समाम करते ये किन्दु क्यापार भी उनके हाइसे से सेश चाहते थे। जब पुर्वमारतार्गीके भारतवर्गकी भीत समुद्रका भारते राम सार्ग मिन तथा नी समका पूर्व क्यापार उनके हायमें का ग्रह्म

पूर्वतरहे माद माद्र कर पहें। एवं पूर्वतीह पोत्रशहर बादहोडीतामा होहं हो। पहेंचा । वर्षा वसे एवं भारतीय कविवर मिला ठोडसे भारतवरीम बालाइट ले आजा।

आहर जिरह हरिक्टी अन्यत्म प्रशास करा कर स्था । प्राचीनकारों आर्मीकांके साथ इतिस्टेंक स्थासन स्टून एनियान हा और बहु सक क्यास्तरीं हुआ करणा था । यह स्थासन एनियानीच्या के साथ साथ हर सिक्ट मार्मीन होगा था । इट्लीका काम विकास स्थासन के अहान्यतर हा । कुस्तुन्त्रियास सुनागेका को स्थास हो जानेक क्यासन के अहान्यतर हो। मो और करिक्ट हे ऐसी समुद्रामां अनेकार का को अहम इस्याहनक हो नहीं। बोजासम समय तीन बडे आविष्कारोंने जो कि हरिवर्षके पाइसे चीनमें से गये उनकी बड़ी स्थाय तान पड़ शावणकरात जा १० हा दारपर पाइरा नावन के तपु उनके पड़ा सहायता की । एक वो कुनुवनुसा ( कहाय ) वा जियने समुद्रमें चलता अन्यन्त सरक कर दिया, द्वस्ता याकद नियक्षे जुदके अच्छात अब्द्र बनाव गढ़े, तीमारा सुद्रगारूप जिसने पुरुषकोंको सुलस बन्ना दिया ।

कार्शस्त्रमें भी पुर्तगांव व्याचारी सुनन्त्रमानीने सर्वता वृद्ध करने रहते थे। कार्याक्रके निर्वेण राजाको उपका सरभारता बढ़ा कटिन या। वे करने पण्डे विकासस्यर व्यापरदेश क्याने गरें। देश और पुर्तगाण्य कार्यस्य सबसे जयिक पण्डेल गरें। यह कार्यपंकी बात है कि जानियां जो जाति व्याधिकृषीके उपरान्त द्वारशस्याने जाति उपके

अंदर इतना उल्पाह उत्पन्न हो शया कि वह प्रत्येक बातमें सन्य अंदर् हुम्मा बन्माइ बरण हो गया कि वह प्रत्येक वात्तव क्षेत्र वात्तिवीसे बद गयी। उस कार्यों इंग्लिक गया इन्ह्रिफ दोने का वृद्धे में थे। उन देगोंने दोलके व्यापारके बस्तान सेनेके किये वाहर देगोंसे लाकर उनका व्यापार हरण करण थाता। दोनेके पैताके पुरनेसे बाहुक व्यापारियोंके भारतके पत्तत्व दान हुआ। जब अनुक्तवायने व्यापारियों कम्मियां बनावर आत्तका आत्र के प्रता दान हुआ। जब अनुक्तवायने व्यापारियों कम्मियां बनावर आत्रका आग्न क्ष्मा कार्य-हुआ। अने कोता हुव गये किन्यु कर्युंके अपना नक्ष्मा नक्ष्मा अग्न स्थापा। स्थापीर प्रयापार कमानी ननती गयी। आदित्ये स्थापार क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा वर्षा आप्ता क्ष्मा स्थापार क्षमा व्यापार वर्षा वर्षा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा वर्षा क्ष्मा क्ष्मा वर्षा क्ष्मा वर्षा क्ष्मा क्ष्मा वर्षा क्ष्मा क्ष्मा वर्षा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा वर्षा क्ष्मा क्ष्मा वर्षा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा वर्षा क्ष्मा क्ष्मा

ना नाराजा ना प्रदुष्ण है दूसक कराना अन्यत्य का स्वयं तीत अन्न आहे पूर्वा जातियोंने वसर सारतके सदयर अपने कारलाने क्यापित किये । तुक्त भाष्ट्रप विद् हैंसिक्टनने साहतहोंनी पुनीक्षी विकित्सा करके सदयी कारलीने गिर्मे देशों व अपने कार प्राप्त किये । पश्चान् वैद्य बार्टनने करलातीरको विकित्या को और शास्त्रणान की कल की चिल्ला न काहे. बराजर्जे अपने काचारिकोता कर अगर काचा विधा t

कहा जाना है कि आहल कम्पनीका भारतपर राजनीतिक अधिकार माध्य करतेला विचार ना। वे कार्य त्यापारके आगतेला हो हो और वर्ष योजी सार्गीय करतेला विचार ना। वे कार्य त्यापारके आगतेला कर हेथे और वर्ष योजी सार्गीय यहां हुआ शिकार मिल गया। यह कवन सर्ववा अनय है। यह अगन्मर या कि की आहल पुरूष वा कींख अवने अवने नेतीलें केशी केशी शरी सी मुस्ति हैं कि इनने मामाल सर्वा के यह ने यह शासालि, सालकीसे प्राप्त नेतील निकार अग्या योज न गहान, विशोदक अब जबहोंने कार्यने नेतीलें यह निकायण कर लिगा कि निय प्रकार माधारण पुरुष भी धाहेसे मनुष्य एक्ट कर राजा बन बैडने थे। अमी भीर गर्जे व र्तमा बलकान् राजा विस्तीमें राज्य करता था परस्यू उसे दक्षिणमें कार्य-भोरतान व जना बरुवार राजा विद्यासी राज्य करता या परानु वसे दीमानों कार-रूपत नेकर माहक-राजारियों के यह इस्ता हुई कि इस भोड़ीमी होना माताकर बगदेवारा अधिकार जाया कर की। इस जाका जाहक-र्यासमें वीन भेड़े गये जिनसेसे कई सापस हुए गयं, ते। पहुँचे कार्य वाक स्वयन्त्रा पहुँ है। औरतानिकें कर्य वारोसा किक्स जावोंके आवा हो। कमाने प्रताक भयों वी पहुँची पर्वासि वित्यपुर्वक मार्थना की और श्वका देश क्षमा करवाया। यह कैसे समाव सा कि वह कम्पनी पुने भपन गुल अक्यरको प्रनीक्षा व करती है



तृतीय खगड

न्ताय सामान्य



### पहिला प्रकरण ।

### मराठोंकी जागति।

मुग्र-माण्यके स्पानसः भारतवर्षमें कई राज्य स्पापित हो गय । दास्रयम

मराहा और पंताबमें निकर-दे बड़ी शक्तियों थीं। इनके अनिरिक्त हेंद्राबाइमें निजान, जबबर्ने नवाद बज़ीर, बंगदेशमें मुदेदार बड़े शिक्तशाली दी गरिन रोजा उन्स थे। हमने उनमेंसे केवड दी मालास्योंका इतिहास हिस्ता क्यों इचित समका इसका कारण केवल यह है कि सराहा साहाहद और मिस्दराह्य हिन्दु जानियी विशेष जागुनिके फन थे और निजान, अवध और बंगरेंगडे राज्य केवल मुगलनामान्यहे पननसे उदमूत हुन थे। पहिलो दो सन्दिपीन परियम तथा स्वामते मुत्तरसामनको निर्यंत किया था। हुमरोंने केनल उसे बलहोन पाकर लाम उक्त लिया । इनके अनिरिक्त मैहरमें हैं इरअलीने अपनी कार्य-चतुरताने अरने आरही आर राजाके स्थाननर स्थित कर लिया । यदिन हैद्रअलीकी उछतिका मंद्रिज बुत्तान हिस्ता ब्रह्मन नगरिन्दर नपा शिक्षाबद है तो भी भारत है तिहास-में इमहा अधिक सहर्ष्य नहीं क्योंकि दमशे उद्यतिके साथ वहांके देशी जीवनका कर भी मध्यंचन था। हैदरमहोने मैज़र-राज्यको हलगरकर भारतके इतिहासमें बहुत कुछ भाग हिमा, इसका संक्षिप्त वर्णन यथास्थान कायगा । आंग्डजाति वहति करते करते द्भर एक राजनीतिक राज्यिके स्टामें परिचत हो गयी तो उसे भारतमें अपना राज्य स्थानित करनेहे हिये देवल इन्हीं दो बड़ी शक्तिरोंहे साथ मंत्राम करना पढ़ा। बंगालपर अधिकार प्राप्त कर लेनेके अनन्त्रर ४० वर्ष पर्यन्त तो मराडोंके माथ उनका युद्ध चला । नत्त्रद्वात् उनर भारत्वर अधिकार प्राप्त करनेके किये निक्तींसे पुद करना पड़ा । इमिरिपे इस बानको हाट करनेहाँ कोई आयरपद्या प्रतीत नहीं होती कि अंद्रे बॉके राजनीतिक क्षेत्रमें पद राजनेसे दुवें देशका बहा भाग राहके शामनमें का खुका था और भी वर्ष पर्यना जो पुद होने रहे वे केवल इस कारत कि मह अंग्डदाति भारतवर्षेद्य राज्य प्राप्त करना चाहती थी, इसटिये नहीं, वैना प्राय: कहा जाता है, कि मारतमें मदेव प्रस्वाकी बृद्धि तथा विद्रोह रहा है। इस समय भी राज्याना और नेतावसी कीतव राज्य रियानजीको छोड़ कर जिन्होंने सुत्र

को प्रदित कर दिया।

क्षाक्रके बाद मारतके द्विहानमें बहुन कम मान किया है, बडो बही रियापने, प्रधा ग्वासियर, इन्होर, बडोडा, कोस्डायुर, धार, कारतीर, परिवास, माना, बोन्द्र और कृत्यका, माराव तथा मिरवराक्षकी मनाकी धोत्रक हैं। एक निहासको रियापन ऐसी है वो अब्बेडोंके माथ निवता रावनेके कारत स्थिर बडो आती है, और दूसरी मैसरकी रियापन है जिसे अब्बेडोंके बोड़की सन्दुके स्वरासन मारोन वार्ष राजा है कहा- इस दूष्टिसे भी केवल मराठा माखाय तथा थिक्स साम्राज्यके इतिहासमें हो जातिका बास्तविक इतिहास विवयन है । हम इन्हीं दोनोंका वृत्तान्त यहाँ-पर लिखेंथे।

जब सुंस्टमान आक्रामक वार्याकांक्री किन्न भिन्न दिशाणीर्ने भाकाय कर रहे थे जब समय समझ देखाँ वार्थिक जीवन उत्पन्न हो रहा या । बहु वार्थिक राय महराहुएर अपना प्रमान दाक रही थी। महाज साजाबन जमी वार्थिक तार्याक्ष रवन हुआ। यह बात विशामीके शुरू महास्मा समझमके जीननोह रहन हो जानी है।

रामदाग सितारा विजेडे व्यक्तामङ एक धाममें मंबर १९६१में किमी साझप-के यर परम्ब हुए । १२ क्येडी उममें उनक विवाह निरिक्त हुमा, उन्होंने पूर्वत स्थान है कर दिवा कर्यों है। उसमें प्रेपेक्स रहिका में ती रास्त्रीम रित्तविद्या अध्याप कर्यों है। उसमें प्रेपेक्स रहिका में ती र्याया भाराम की। स्थानी रामदाल हुनी, हुनी, मेरिक्स सांक्र उमस्य हुन्छ था यह शाहर सामाई

सायों ही कहवाननक द्या देवी और उसके द्वावाका मार अपने अरा किया। कार्यों पर अपने अरा किया। कार्यों पर अपने अरा किया। कार्यों पर अपने अरा किया। कार्यों कार्यों करें। उन्होंने केरायों कार्या करें। उन्होंने केरायों कार्या करें। उन्होंने केरायों कार्या कार्या करें। उन्होंने केरायों कार्या कार्यों कार्या कार्यों कार्या कार्यों कार्या कार्यों कार्य कार्यों कार्यों

यदि यह काम न किया जाता तो सिनाशी अवेले कुछ न कर सकते। शिषाशीरा अपने काममें शुमरिंसे यहावताकी आवश्यकता थी। यदि वे नैयार स

होते ता शिवातीका काम अधूरा रह जाता।

स्तानी रामदायने महाराष्ट्रमें यह जारीय तर्शय करायी तिशने सीगोरी माणा-सामात तथा भागसरकारे भागों में जाएन दिया। उनकी सम्पन्नात्त अञ्चलात स्ताम है। सत्या है कि वस प्राप्त देतानीने दीवारी और हुमीरर करिकार कर दिना और सम्भाजी और उनका पुता दिल्लीने केल ये जम समय कुछ भी सरस्त ऐसा नहीं निकला मी अनने नैरकार दोही कि यह कुछ हो यह यह के साथ मिटन यहा हो। देशका प्रवस्य ऐसा क्लान रहा नीसे कोई स्थानसम्बन्ध कर हुई सी महिन

"को मारि हैं इन महोंडो निजा हो, मुझागूरिव धर्मकी नींव हाली। बय धर्म है निये मानेगर ननार रही। धर्म के सहुगांडो मारने वाली। सरना हो है ही भीर सर भी रहे हो, इस महार सरने सारने अवना देश शहुमें हुन: ले छो"। ये ही

स्वामी रामदासके मुख्य उपदेश थे।

मायाजांपर इनकी माना तथा रक्षक दावुजीको छोड़ कर रामश्यका प्रमार

सबसे कांप्रक पहा । उनसे सम्मान सेनेके नित्ते विकासी विधाय आरोसे यह प्रमाणित होता है कि उनने को कार्य कारमा किया नह भाग्यतामके नित्ते न का परम्य देश निया महातम्मेराके नित्ते न का परम्य देश निया महातम्मेराके नित्ते ना वा एरम्पु देश निया महातम्मेराके नित्ते ना वा एरम्पु देश निया महातम्मेराके नित्ते था। विकासीका महात्र ग्रेम्स का प्राप्त सामा कार्य कांप्रकार नित्ता होने प्रकार कार्य गर्मा । विकासी प्रकार कार्य महातम्मेर को विकासी कार्य कार्य महात्र निव्य सामा कार्य सामा सामा सामा सामा सामा सामा सामा कार्य सामा कार्य निवासी कार्य कार्य महातम्मेर कार्य कार्

महन्द्रनार रिजानवर्षे सबने बड़ा मराठा सरहार बाहुराव था को देवगढ़-के राजाडी संजानने था। बारवरत्यानके परेश अभिन्द्र भासती जुलके थे। बाहबी मालोबी भासतीका बड़ा चतुर दुव था। होतीके समय वह हन राहणे होती जुलीके अधिरिक्त और बहुतमे दुसरे सोग एक्टम थे

बादुरावको कम्मा और माहकी परस्तर वंग येत वहे थे। बादू रावने हंगीने कमाने कहा, 'शुक्री ! सुम्हास विवाह इस बाककसे कर हैं !' किर बन्म लेगोंने कहा, क्या उसन ओड़ी हैं ! मालेखीने वसे एक मकारका विवाहका विवास समय विचा और उसके पूर्ण किये आनेतर बन दिया ! बन्दको पाँच वर्ष बाद संबद १६६१ में बीजीकही और शाहबीका विवाह हो गया !

साइबो अपनेका रह्पपूर्ण वेशमें बनाति थे। बर मलिक अध्यर अहमह-नगर्मे हुगार्गके विरुद्ध सङ्ग्रहा या तो शाहको और ससेता आहुराव अहमहनगर्भ के बाह्याहरू महापक थे। संबद १६०० के सुद्धमें उन्होंने बही बीरता दिखायो। संबद्ध १६८६ में सानवारों के होने के पावित करके शाहकों शाहकारेको और सह गर्म केर बाह्याहरू वन्हें पांच महस्र सेनाका मनमबहार बनावा परन्तु संबद्ध १६८८ में एक अहमहन्तर लेक करें। बही तम मनम बही हत्यत मची हुई थी। उन्होंने अपनी हम्यानुमार एक स्वतिको निहानवार बीरावा और स्वन्तव होकर बीरा इसके समीरवर्ग मान्यार अपना अधिकार कर निया। हुएक बाह्यार पहा, उन्होंने समा शाहबीके विरुद्ध मेत्री। बाहबर्गके बाहान्य शाहबीको अधीर होना पहा, उन्होंने संबद १९९५ में बाहबर्गको सन्तिने बीरानुर के सात्रका आपन निया। बहाने बत्रहारक मेने यो बहार वर्षोरे एक सात्रको नीव बातो, जिनका सामक बत्रहारक मेने यो बहार वर्षोरे एक सात्रको नीव बातो, जिनका सामक

### दूसरा प्रकरम्।

- F = 1 10 5 4-

#### क्रत्रपति शिवाजी ।

विचार्या कामधीके तुम थे। उनका जनम संबन् १६६४ में दुसा। वर साहमी करमायको लड़ाईसे गये ते। विचारी और उनकी साता आंत्रीवा दिना परी गयी वे। साहसीकी जानीर थी। प्रमास यक्तर बाहसी केतनरेर

भीच मारण करना ध्वास्त दिखा । जबने हिमार्गाको पान्त सामिण करने दिला । मिचारी के बद्दा निम्ता बढ़ों बाना था । वे बड़े कुसन कर इसाइसे और तीर जनाने में निष्पुण के । उन्हें कहाकारण, सामारण और आधारका गुण जान था । वीर कथारें सुननेची एर्ड बड़ी सामार्ग बीड १६ बडेंट आधुके हो रहें दराज हाता बन्नेची मार्ग्या वरणा ही गार्थ की सामार्ग केसांत बहुत बंद कर के, बहुने के कि बनेचें में रहुण और पूर्व हि आर्गा कोने हैं परन्तु बड़ेड दरेंद के हैं भीट मार्गो सामार्ग पर कथार दर्श है । बार्गे अपने केसांत का सामार्ग कर कर कर कार वहुत की सामार्ग के निज्ञ सिक्त चर्रती पर कमने सामार्ग आर्थ दर्शन आरा केड हम अपने कर कर सुने धार का सामार्ग हमार्ग हमार्ग करते हमार्ग कर केसा का स्वाप कर कर कर कर सामार्ग कर कर सामार्ग कर स्वाप कर कर सामार्ग कर स

यूननमान बादगाह पूर्वाहो और बहुन क्यान न देरे थे। नरप १००६ में रिक्टबीन नारमक पूर्ववाल्य वजनवरहार करक बहु दुर्व जारा का लिया और क्यार स्थान कविकार कर लिया। ४४८ वंदगारोमें लिया में

रिकार ६ वर्षा कि मेन रिवायन दे हाल है जिन पूरा किया है। सर्वेगाने प्रव नूर्वमें कुछ कहा कार विव्य तथा विवर्ध अस्तोने सम्माध्य सरीहें

तुमार्थ पुष्ट कहुं। कार दिवन तथा दिवन शर्मन वर्गन तथा किया है। किया में माने माने हुमन वर्गन स्वाम है। कारावा करा बाहार सामन मामार्थ करनायमें ने ना करण वार्थन किया। सामार्थ करा किया। माने मान कुम निया सामार्थामार्थ किया है। इन्हेंन ने सुर्थ करा करा माने माने करा करे महत्ता। कुम के सुर्थ हिमार्थ करा है। इन्हेंन ने सुर्थ करा माने माने करी करा करा माने हमा करा करा करा करा करा के इस्ता के नियम सामार्थ करा मुदे। माने करा करा करा करा के इस्ता करा है। इस्ता माने माने करा माने करा करा। इस्ता करा करा करा करा करा करा करा है। यह स्वाम हमार्थ करा है। करा हमालन माने करा करा करा करा करा करा माने माने हमार्थ करा हमार्थ हमार्थ करा हमार्थ करा हमार्थ करा हमार्थ करा हमार्थ करा हमार्थ हमार्थ करा हमार्थ हमार्थ करा हमार्थ करा हमार्थ करा हमार्थ करा हमार्थ हमार्थ करा हमार्थ ह इन्होंने निर्माय कर देनेके लिये प्रार्थना को पर जिवाबीने उनसे संधि करके पुरन्थर हुर्गपर भी अधिकार कर लिया। तत्यक्षान् उन्होंने मावली लेगोंकी मेना बनाती आरम्भ कर दे और अवना अभिमाय प्रकट करनेके लिए कई माझण कोंकन मेते। जिवाबीको जब यह स्वना मिली कि कल्यायके शामकने बड़ा धनकोप बीजापुरको भेजा है नो इन्होंने अपने मैनिकले जाकर वसे स्ट लिया और कोष सायिषोंमें बांट दिया। इसके अनंतर मात दुर्ग और ले लिये । उनके एक साथी आयाजी सुवन्तुने कल्यायके शामको बंद करके तीन और दुर्गोपर अधिकार कर लिया। निवाबीने आवाजीके वहांदा शामक बना दिया।

जब इन घटनाओंको सचना बीजापुर दरवारमें पहुंची नो मुहम्मद आदिनगाहने बाजी घेरपदे द्वारा चाहजीको करनाटकसे बुलवाया और एक संग केवरीमें कैंद कर दिया । उसमें केवल एक छिद्र इस शर्तपर रागा कि सब हुगे गाह/। केव वापिस करा दें। अस्पपा यह छिद्र भी यन्द्र कर दिया जायता । श्रीर गरे विवाजी ना पिनाकी सुन्युके सदसे यह सब साननेको उपन हो। गर्म किन्दु इनकों वर्मपत्नी सुवाचाईने उन्हें एक उराम बनाया

जिसने इन्हें हम अपनामसे बचा लिया। इराव यह था कि शाहजहांने पश्चप्यहार जिला जार। हम प्रशार शिवाजीने अपने पिताको सन्युसे बचा लिया परन्तु फिर भी शाहजीको चार वर्ष पर्यना बीजापुरमें की नज़रबन्द रहना पढ़ा। इस बालमें, सान् १७९० नक शिवाजी चुरचाय ही रहे।

हाहजी सिवामीके कार्योमें प्रायः भाग न लेने थे। परन्तु जब उन्टें सुन्तिः मित्री तो उन्होंने सिवाजीने लिखा "यदि नेरे पुत्र हो तो बाजी घोरपट्टेमे प्रतिकार लेर।" शिवाजीने इस आहाजा मलीमीनि पालन बिया।

भएने पिनाके सुन्ध होनेपर शिवातीने कोंक्नमें अपना शास्य दिस्तृत करना आस्या किया। इन्होंने जीलोके आर्थ शताको भी पराजित किया।

हुस समयमें में तर्जु हासे कीरंगतिबही शहुता हा गयी। में तर्जु हाम मन्त्री मीरहाना अपसा हो हर औरंगतिबही सा मिला। हम्हीं हिनों यीवातुरका बाहगार मुर्म्सर आहित्याह सर गया और औरंगतिबही बीवातुरका दिनों यीवातुरका बाहगार मुर्म्सर आहित्याह सर गया और औरंगतिबही बीवातुरका दिनों वाता किया गया कर हिया। परन्तु शाहजरीकी बीमार्गती गया मुन कर कीरंगतिबहा परान कथर रिख गया के अस्तात्र है। मुग्त और महास्त्र परान कथे के कार्य के अस्तात्र है। मुग्त कीर महास्त्र परान करके कर्ने कर के प्रे मिलाती में मुग्त कार्य के क्रिके मुग्त हों साने पर सिमार्गति कर कार्य करके कर्ने पर किया। औरंगतिबही में पराने हो साने हैं। मार्गतिबही कीर्य कीर्य होता कीरंगतिबही कीर्य कर कर में पराने स्तरी के किया कीर्य कीर कीर्य कीर कीर्य कीर कीर्य कीर कीर्य कीर्य कीर कीर्य कीर्य कीर्य कीर कीर्य कीर्य कीर कीर्य कीर कीर्य कीर्य कीर्य कीर्य कीर कीर कीर कीर कीर्य कीर कीर कीर कीर क

उस समय दिशाजी प्रनापगढ्में ये । सेनाके पर्दुचनेपर उन्होंने अफजननाके प्रशंसापत्र भेजने आरस्य किये जिनमें अपने पिटले कार्मोर प्रश्लीने प्रश्नानार भी प्रकट किया । अफलत नांने भी संधि काता अलीका कर दिया

माराजनमारा गेर और एक माझण दूत पन्तुती गीरीनामकी शिवाजीके पाप भेजा दिल भर क्रमर वधरकी गार्त करके शिवाजीने रातके उमे

- नगर । पर इन्य प्यक्ति भाग कर इन्य प्यक्ति भाग कर का शाय होने होता है रख लिया । आधीशतको शिवाबी इसके पास गये और कहा जे। कार्स मैंने किया है अपने लिये नहीं प्रत्युत्त आर्थजानि और धर्मकी रहाके लिये किया है क्योंकि देवी भवानीने सुने पर्मेंने राष्ट्रभीका नारा करनेके किए आता दो है। आप आसण है, आपका कर्मस्य है कि आप मेरी सहाधना करें। साथ ही बसे जागीर देनेकी भी उनने प्रतिता थी । रोापीनाधने भवानीकी काप्य लाकर कहा कि मैं सब प्रकारने आपकी मतिका का । गापातायक अवाधावक वाध्य लाक्ट कहा । कम नाव माणा नावन महामता करू गा। मानामें सिवामीके साथ भक्तकलोके प्रकृति मिजानेको राव हुई। ग्रेगोनाममें लोक कर स्वयूत्सलाके इस बागल राजीकर लिया। अकहलमां स्वत्नी सेना मी साथ लाया। गोपीमाधने इस विचारके कि तिवामी अवसीत न हो जायें सेनाका पीछ खड़ा करा दिया। शिवाबीने इसे खर्मका काम समक कर नान त्यान पान पान करा ह्या है। रिक्यामान इस वसका का समझ कर इसके किये नेपारी को । हाय मुख्य वोकर करतेने अवनी भागाडे वरयों पर गिर कर आर्तावांद किया ! कव्य चारव कर विस्तृ और वायनमा हार्योंसे है दिरे और रीयार ह्या हुरोंसे नगरे। अकमकलो और शियामी देगों पृकाडी मिले । शियामीने बन-तथा है। शुनान निर्मा : अफनान्या नार राज्यान द्वारा पूजा का तथा । स्वाच्या निर्मा तथा है। पर द्वितिकां वार किया ! अफनान्याती भी अरबी सनवार नजारी किन्द्र विशासी के कवन्यर बनका कुछ प्रभाव ने हुआ ! , विशासी के साथी चुने हुए थे। अरु मा पहुँचे और अफनान्यांका किर कार कर दुर्गों से यथे और उन्होंने सेनाका पीछे हरा दिया !

अपरका कवन एक भोरका है। सराज प्रेनिशासिकीरे इसके विशासित यह मिड किया है कि अफ्ततलांका निक्चय अहेले सिलकर शिवासीके केंद्र कर लेनेका या, इसीलिये वह सिलनेपर राजी हुआ था। सिलनेके समय अवहन

জাকালর

मराठा गतिहानि- स्त्रीते जन यह सेशा की ती शिवाजीने जा सदा अपने पास छा। रसा करते थे उसकी समाध्य कर दी । अब शिवात्रीका बन्न तथा

हैं का मत हिन है जिसकी मसादिक कर ही । अब शिवारी का वह तथा असिदिब बहुत बहु तथा । केप, हापी भीर पोड़ भी उनने हाप असिदि होता है जिस होगी भीर पोड़ भी उनने हाप असिद । बीजापुत्तें अब यह सुक्ता पहुंची ती हुनाती सेवा अग्रेजिक निरुप्त किया या । सिपाजी है सिनक रसद रसानीका सामाव तृह केने थे और मार्गि जाए लगाकर सब हुए तक कर हैने थे अववा जब जा गुसूबरे सीते तो उनगर जा पहुंची । अस्मानी बीजापुर्द्धी सेनों विभाग दुर्गिय थेस होने थे असि मार्गि जाए मार्गि कर पार्ची थे। अस्मानी बीजापुर्द्धी सेनों विभाग दुर्गिय थेस होने विभाग होगिय होने थे अस्मानी अस्मानी कर्मित कर पार्ची रही। शिवासी हेत्र हुर्गिय तुन है जानिक जा हुए दूरा था। अस्मानी उन्हों नि

सिराहिक पर्तृपनेका पित्र या । शिक्षितार्गं अगनेस्य पीछा करनेके लिये गया किन्तु देशवान्ये और मधालियोंने अपने वर्षपपर अपने मान व्योद्धावर कर दिये। स्थाप नोर्योचा धार्य न सुनायी दिया, इन्होंने शपुको मार्गेमें रोक रागा। आधेसे कुछ अधिव भार्मी वर्षां काम काये। येगवाक्ये क्यपं मारा गया किन्तु स्थाने मस्त्रे समय गोर्गोका शब्द मुच निया था जिनसे क्यपं मारानिकृत्येक श्वास्त्रे हैं।

यह घटना संबद् 1950 में हुई । विश्वजीने भाषींको प्रसङ्ग करने के निवे प्रतास्ताहमें देवीका सन्दिर बनताया, साथ ही सपूमेनामे भी सुद्र बरने रहे । बादसाहने मोदी जीहरको सुख्य दिखा । यस समय देशसुण नवा बाजी बीरपड़े

दीनों बादशाहकी महायता बरने हे परा है। गरे ।

त्रव सिवाजीको यह विदित हुआ तो वे सथोग्यर अवस्मात् जा पहुंचे और घोरपट्टेंगो जो उनके निराका वैशे या परिवार महिन सारगर लीट आवे । इसवर साहजी करनाटकमें निवाजीसे मिनने आवे । निवाजीने बड़ी मतिहासे अवने पिताका क्यान्य किया और जब साहजी पुनः बीजापुर गये तो बीजापुरमें निवाजीकी संचि हो गयी ।

र्धरसे हटकर सिवाजीने सुगनसञ्चरी ओरण्यान दिया। उनहा एक मेनापनि नेताजी औरद्वाचाद तरु सूटमार कर पापिम चना गया। औरहुन्नेकने दक्षिणके सामक गाईक्तायाँकी सिवाजीयर आक्रमय करनेरी

शास्त्रास्त्रीसी प्राज्य काहा ही। शाह्लायोंने सेना लेक्ट प्रस्थान किया। चाकन

नामक हुर्ग होते में टमके एक सहस मंतुष्य काम आये। वहां से यह पूना पहुंचा और दादाजी के मकानमें टाकर टहरा। उसने आजा दी कि कोई समाख मराटा पूनामें प्रवेश न करें। शिवाजीने अपने एक मराठे मित्रसे शाहस्तामंकी नौकरी कपूछ करायी। उसने यिवाहके यहानेसे नगरमें डोल यजाने सथा बरातियोंको साथ ले जानेही आजा प्राप्त की। जय पूनामें यह दरात जा रही भी तो शिवाजी अपने हुए चुने हुए मजालियों सहित नगरमें मंत्रिष्ट हो गये। सतको एकाएक दादाजीके मजानर जाकर आक्रमच कर दिया। साहस्ताखोंका पुत्र मारा गया। साहस्ताखोंको मजानर जाकर आक्रमच कर दिया। साहस्ताखोंका पुत्र मारा गया। साहस्ताखोंको द्वारा गया। साहस्ताखोंको द्वारा गया। साहस्ताखों कर योथ। सिवाजी अपने साथियों सहित सिहराइ पहुंच गये। हुमरे दिन मुग़लसेना सिहराइको ओर बग़ी। मार्थमें नेताजी अकस्ताव उनरर आपड़ा और सब अद्यारोही भाग गये। यह पहला हो अवसर या कि माराकीन कराडोंके आगे मारा बड़े हुए। इसके बाद साहस्ताली बढ़ देशका सानक पना दिया गया।

हिर सिवाजीने मुरतके घनादा नगरको सूटा और बहुत मारू सेक्ट दुर्गमें प्रवेग किया। साथ ही सिवाजीकी जल्दािक भी अधिक बल्दाती होती गयी। इन्होंने महाको और जानेवाल एक पोतको जा पकड़ा और रहुत धन लेकर छोड़ दिया। संयत् १०२१ में सिवाजीने रावगढ़में राजादा यह ब्रह्स किया और अपने नामकी

मुद्रा प्रचलित की।

कृपी समय औरहु होवने विलेशनों और शका अवस्थिहकों बड़ी सेना देश गिकाबीडे निरुद्ध भेता । शिवाजीने हुम सम्बन्धमें रायगाओं सबसे पतारात्री निवा।

। विश्वास । विन्द्र भक्ता । विश्वासान हुम सम्बन्धम रावगान्न स्वस्त प्रतास (वर्षा) विश्वेरकाने पुरुषरके सुर्गको घेर लिया और स्वर्मादने पुनारी

रावा नवसिव्ये संधिक्षोर वरुवाव किया । जिलाजीये जयसिंहने प्रतिका ही कि वीर् सुस बादशाहका काधियण साम कोगे वो सम्बाद कामान और

तुन बाह्नाहुक जावन्य नाम जान ता तुन्हाहुक स्थान के स्वाद क्षेत्र क्षान के स्वाद क्षित्र कार्यात । दुर्ग्यक्ष स्थित्रत्य हुन्हाक्ष्य जो हो गत्री । हुन्यहा सिताबी राज्य जर्गन्द्र की स्वायन्य के लिये बीजायुर चहुने । उन्होंने सुद्दर्श बड्डी बीरण दिल्लामी । औरहुनेव बड्डी मनक हुआ और उन्हें पत्र निकाद हुएसारी निकादे नित्त क्षान क्ष्म क्षान क्ष्म क्षान क्षान

त्रिकाम प्रयासद्वा पुण समानद भार जुल आह सनुष्य वन इ स्थानत निते साथै, परम्पु शास्त्रभागे उनकी कुठ प्रतिवा च हुई । इत्यार वर्ध वहा सीथ आपा । औरक्षत्रेवने वनके समानपर वक्षत्र विद्या दिवे भीर

सायागीकी नान गुण्य किया। सिटाईके जो दोकरे भावे थे उनमें आप भीर मणने पुषको विद्याहर नगरके बाहर पहुंच गवे। चन्नी भोड़े नैपार

में, तीप्र ही सपुत्र का पहुँचे : यहाँ इनके लायो प्रमीखन कर रहे थे। औरहुवैद-को देखें प्रमुक्ता जित्यो। अब बीडा करना नगर्य था। इसने समत्त्रको अपने गिताको बरिकारका दिवार करके जिलाओको सर्वकारमें महाचना को। मी मान भणनार विचारों समय 5984 से राज्याओं प्रदिश्च हुन्। गीटने ही पर्योगे सब दुर्ग दुन: से निर्म कीए सुगुन्मिनारी जिलान दिवा।

मुन्तमानीता विकार था और कहै जीरन प्रेनिशासिकीने भी बूग िमार-का अनुकरण किया है कि शिवाजी बालू थे। यही आक्षेत्र भीर बन्तायर भी विवा जाता है। मुक्तनमान सामर्कीका पूर्व जिल्लामा विवार

क्रमा भागा हाल व 'कुराव्य लाहें अपने बाबुओंड निष्ये श्रद्धक करें । पास्तु अव तीर्पकाण करतील हो आता है तक हतियास दिल्लने गाँग निष्पांचे

सम्मा सब बदराजाका निरम्म कर सहते हैं। वेबन बहु। एक रिकार करने हैं
बग्न दें हैं कराने बाज्ये गिमारोपी क्या लिगि थी। उन ने मेरी ब्राफों हरें
समझ कि मारे कि गारे कि गारे मेरिकार करने ही गिमारोपी के प्रमुख्यान है
साद्यानकों ने कथा कार्यानमें किन्नु करने ही गिमारोपी मारे ब्रामों की गी गई
पिंड क्षांन मनस्य। ब्राम्येनमें हिन्तु करने देगोंने भी शाम ब्रामों की गी गई
पिंड क्षांन मनस्य। ब्राम्येनमें हुगी पिंडका हम्मोग किया गया। गरियान
पर दुव्या कि कर कर का आधारण किल नार्य क्षान्योंने में प्रमित्ति पर प्रामा कि स्वर्णने में प्रमित्ति गिमारोपी क्षाने स्वर्णने में प्रमुख्याने में स्वर्णने स्वर्णने स्वर्णने मार्यानमें क्षाने करने हुगी ने परिवार
परिवार पर। विश्व ब्रास्ट हम्प्याची करने स्वर्णने स्वर्णने कुला ने वो ही
स्वर्णने पर स्वर्णने स्वर्णन हम्में स्वर्णने क्षाने स्वर्णने स्वर्

यह बाहताउस्माने भानी भाना है पान ही रहते थे। उनसी माताले देवीने एक रान सामने जुन "तुम्हारा पुत्र यहा भारी राजा होना और गौ और बाह्यनही पुत्र रान सामने जुन्हारा पुत्र यहा भारी राजा होना और गौ और बाह्यनही साम करें

मामानेता ह्यांस निपातीने दुर्ग हेने आरम्म किये तो बीजापुरके पाइमाहने - हापातीने ज्यार माँगा । हादाजीने सारा सार अपने प्रियस

- हातावीस उपर माना । हाहाजान सारा सार अपने सित्से दान दिया। परंतु उप वाहाणी सन्दुराय्यातर था नो उसने विज्ञाजोको बुलाया और बहु १ भी पर्दा जा रहा हूं जर्दा सम्बोध जाता है। तुने भी इस नहींसे पार उत्तरना है और स्वेधनमानो इस बरना है। परंतु तु अवेद्या है, संसार असी देखा नहीं है, अनः बुठ उपरेश बरना हूं। (३) धर्म जातर स्थित रहना। (३) भी तथा झारद्यां जान रण्या। (३) मीतिरको प्राणीम प्रिय समकता। (४) राषुरहारों ही रहायो करोण समस्या और (५) सप्ते बरुकर जिस केदमें पद रणा है उसमें पीठे न हउना। " कानी रामहायने पिताजीको एन यास्पर्ने उपरेश विद्या "सरको एकप्र करके महाराष्ट्रीय संदेश करनाय करो।"

अस्त्रज्ञानि वधने शिताबीत्र यह मासेच लगाया गया है हि वन्हींने हात्रुवे माथ बन्नीवर्षे धीरीने बाम निष्य । मराडा ऐनिहासिशीने यह मिद्र कर दिलाया है कि अवहनामांकी ओरसे भी बैसा ही विचार था,

क्स (२५.८ ४ ते - हम रिपे को बुठ मित्राजीने किया वह दिना था। पांचु एक सर्व ४ थे. थे.द बान हमें सर्वेदा स्थास स्थादी चाहिये। वह सह कि

शर वान विम स्वेदा स्थान स्थान पाह्य। वह यह हि इतिहासमें सदायार जिल्हा महाराह होता है। इतिहासमें सदायार जिल्हा महाराह होता है। इतिहासमें सदायार क्षेत्री क्यों पे पा भ सरणात है। इसके लिये अनेक साधन साधारण सदायार के रिसीन को उत्तर है। इसके लिये अनेक साधन साधारण सदायार के रिसीन को इसके साधन साधार होता है। इसके किये हि होता पत दिसीन की किया महायार स्वीति है। यानु अन एवं पर सदायार होता है जिर हुम्या पत्त किया महायार स्वीति है। यानु अन एवं पर सदायार है और हुम्या पत्त किया महायार सदी होती। अभ्य इस्टानी आहारकोर समस्य साव का प्रति का प्रति का स्वात स्वीति कारों है। इस स्वीति कारों का स्वात स्वीति कारों है। इस स्वीति कारों का स्वात होता स्वात होता। आपार अपनी प्रति त्या प्रति कारों का स्वात होता होता होता अपनी है इसि एवं। इस सीति कारोंने कारों होते हन रोगींने दिस्त इस सहस्य है। इस सीति कारोंने कारों होता होता होता है। इस सीति कारोंने कारोंने कारोंने कारोंने हिंदा हो। आपार कारोंने कारोंने कारोंने कारोंने हिंदा हो। इस सीति कारोंने कारोंने कारोंने कारोंने हिंदा हो। इस सीति कारोंने कारोंने

तियार्जने मेराको आर्थिन नगरित क्या मा असको तियन्त्रीय क्षेत्रन होते थे, शियो मरहाराओ जीगीर होता न चाहते थेकि कार्री रह प्राधिक करवात हाकर एक भीत गानु न जन जाया आर्थी समामानसको निर्

प्रकार के कि पह स्था स्थानि की तियमि स्था क्यति थे। वे अहरू प्राक्त बद्दे प्रक्ति विभागित हिंदी स्थानिक हिंदी स्थानिक स्थानिक

बुद्धार का ।

मंदर १०२७ में शिवाजी फिर संप्रामके लिये तैयार हो गये । उनके बीर सेनापनि सानाजीने शिंहरादुके हुपँको जीत लिया । सानाजी वनमें मारा सवा । इसपर शिवाजीने जोकासुर होकर कहा, " शिंहराद सी लिया

इसपर शिवाजीने शोकासुर होकर कहा, " सिंहानु को लिया फिर समायको तेगारी क्षेत्रिण सिंह जारा शया !" उनका आई शिवाजी वहांका हर्मपाल काग्या शया । चोडे ही विनीस कश्यालका प्रदेश भी

हाय भा गया। अध्द १८० जहाज़ीं अ नेहा म्यानुमें फिरना था। वर्गानेतृ समास्त्र होनेपर सिवागीने मुस्तको पुनः लूटा। जनके सेनापनि प्रमापाहने नाननेतृत्व भाष्ट्रमण किया और बड़े बड़े कार्गारेंस चीच धान्त को। जनकलिन्दि हुन्यमें मिशा-सीको क्वतित्यन समाव थे। अल्लाको और हुनेवने महाचनां की दक्षिण केता। 'चाइनके समीप शिवासीको देशाने सुमस्तिनार बड़ी मार्ग विजय साल को और कई भारतर हिंद कर निर्वे। क्यर पुर्णगोजीं चीच शाल्य करने के किये साल को और भीरतानेने अप चालकादीको होशा में जा और सहस्वनार्यको वाल्य कुता विका।

४० समय बीजापुरका शायक वह गया और वहांबे हारपर्ने शराजकातारी फ़ैक पूर्व) तीजातीने इससे लाग जयहर होस्की नगरको हुए। बहुत यह हुए कता। कि इनहों से स्ताराके हुयेंगर अधिकार कर लिया। पताना भी किर हायने आ गया। दिस्तानीका सेनावीत जागराय वीस्ताने कहना हुन्य र जारेक्सों क्रांत आया।

१६ ३२४ संचत् १०६१ को शिवाजीने राजवहीयर बैठनेका बन्दर मनावा। शिवाजीका मिद्दाः अस्य काटों सन्द्रियों के नाम संस्कृतमें रूपे गये। शिवाजीने सन्तरस्य अपने आवको सवलेये सीन्कर उस महणेको आक्रणोंको है दिया।

सिताजी परिकारिंगे पड़ी प्रतिश करते थे। ये बाल्कोंको भरते परस्य पारंचे भीर पाउड़ों तथा वाइतालाओंक समस्य करता थे। ज्ञारीने मेर, पाउड़ों तथा वाइतालाओंक समस्य करता राघड़ों औरने पित्रता था। ज्ञारीने सक्तर विवादों बड़ी ज़ड़ीत की। स्थान स्थानक रामाणन तथा सहापारताई क्या सुनारी जाती भी और लोगोंके स्थान जातीश पात्र कुंक जाता था। महादा-रामधी स्वानिक स्वारत विवादीके कार्य थे। ज्योत राष्ट्रीय सामाचीक सामुकारी कुंक

## संतरा प्रकरता ।

# ring fetter

दिश्याप्रियं को युक्ष को, कारणार्थी क्षय वर्षित कींच जागायात्र कुलां कोंचे के जिल्लाकी क्षांचुक जावर्षण कारणार्थित कींच के जिल्लाकी कारणार्थित केंच के जागी कारणार्थित केंच के कारणार्थित कारणार्थित केंच के कारणार्थित कारणार्थित केंच केंच केंच कारणार्थित कारणार्थीत कारणार्थीत

सामात्रीका वाम सामा जाति है लिए बहा दिलक्द निष्ट बुका र करते एक बाग लावन कराव हो समा र दिलाली दे दुवरे वयका बहुता है है है लिए सार्थ तैयार हो गये र हार प्रकार का बुक्य बीजनी दुन्तर सामार्थ है दें होल्बाक था सम्बंधिया जाति है ति अन्यस्थ सामार्थक

सामाधी कर्न वामिकाक था शमकी साथा जातिक निये अन्यस्थ सामाध्यक सामाध्यक निया हुई। अध्य बाजाहर और मोनव्हच्याको विश्वित क्रमेदे समाध्य ज्यासन औरह हेवी सक आधीको मीकारिय हुए। दिया और

भे बाम भा जा केवण आर्थ ही कर सावे थे मुन्नजारिकों हे दिये। परिणाम पर हुआ कि समस्त्र होज्यामें औरटू ट्वेट विरुद्ध एवं प्रवण लगा बच्चा हो गया। पर्दार्थ शियाम के भे सराश-विश्विमें और दूसरे जागीसहाति भागे महारा आह्योंने मिणका गोसिला-बुट करना मारक्स वर दिया।

सामार्गाक्षं। सन्युपर बहुतस बनिहित्र ससार एव व हुए और उन्होंने सामार्थाके युव शिवाजीको सञ्चव । क्वांसी भर्मीकार विचा । वे भीरह नेवको आति का भनु-मान कर बहुनेके लिए बहिद्या हो एके । उनसे प्रहत्याद वेशानी वहा बुद्धिमान पुरत्य था । सम्मानीजी भी भीर पुत्र शिवाजा सच्चाहमे थे । साजासाम एक दुर्गोसे हुनांगी विज्ञा था । सुनुष्मेनाने संस्थाप्तर आक्रमण किया और तुत्र होता और हुन्हें महोनोधी दुर्गाना से रिचा । शिवाजी बनके हामार्था भागा । साला और पुत्र होतो और हुनेक के किया व शिवाजी वनके हामार्था भागा । यहां सामार्था भागा । अब सालास्था बुद्ध साधियो सहित क्रिक्यी बाग गया । बहां बचे समग्री आदि निश्चित्र किये साथे । सदने मिलकर महलादको मतिनिधिका पद दिया। यह घट-विशेष उमीके लिये निक्रित हुआ और राजाराम नियमपूर्वक राजगहीयर वैठावा गया । उसके सामसे असिद्ध आर्थी-को उन प्रान्नोंकी जागीर दी गयीं जो कि उम समय समर्टी के अधिकारमें थे। औरङ्गतेवने यह समाचार सुनने ही जुल्फिकारको उधर मैजा। इधर प्रदारने मन्तात्री सेनापति और धनात्री जाहुको सहाराष्ट्रमें सुगुडाँके तिक्ष भेता । ज़ल्कि-कार आक्रमचके लिये और सेना सांगना था परन्तु औरहुन्ते अधिक सेना न सेत सकता था क्योंकि महाराष्ट्रमें भी गराठा सरदार सन्तात्रीसे मिछ रहे थे। रामउन्दर-पस्त महाराष्ट्रमें प्रतिनिधिका काम करता था । उसकी राजधानी मिनारा थी। प्रसने चीय तथा सरदेशमुन्तीके अनिरिक्त सेवाके लिये शाम दावाके लिये कर प्राप्त करना आरम्भ कर दिया और एक अच्छी लेना एकत्र कर शी। यह मराहा सैना होंगर लोगोंकी थी। उनके सेनापतियोको रामचन्द्रने नवे नरे पद दिवे। सम्तात्री धनाजी और परशुरासने राजगढ़, पनाला और सुर्च आदि दुर्ग पुनः के किये और गोतावरी जिलेमें मुगुलमेनापर घावा किया । जालिर भोरङ्ग वेने जिल्लीको लेनेका निश्रय किया । यह स्वय होना छेकर पश्चिमकी और चना और उसने युवरात काम-बरुराको आगे भेजा । जुरिकशास्त्री पद्मे इटाये जानेपर बहुत कुद्ध हुआ । सरार्जेने हुम अवस्परते शुभ जान उसे अवनी ओर कर लिया, यह प्रत्येक समय सुवरागरे अपायोंको व्ययं करनेसे लगा रहा। औरह्नोत्रने खोसर नदीपर समापुरीमें अपनी छावनी रुनी, और कई वर्षों तक यह उसे सांब्रामिक राजधानी बनाये रहा । यहाँ ही रहींगीओं और अंग्रेओंने और हजेवसे समा सांगहर अपना पीठा सदाया या।

जिम्हीपर भाजमण करनेमें चिरडाल लग गया । फपरमे सन्ताही श्रीम सहस्र सेना हेंदर भा पहुंचा । उसने भाने हो काशीपाकड़े क्षेत्रमें भड़ीमदौन सेनापनिको पराजित-हेद कर लिया, और सुगलोंके भोजन आदि मचन्यके सम्बन्यको लोहकर सुगलसेकर शको चेर लिया । इचर वादशाहकी मीमारीका समाचार प्रसिद्ध करके प्रसते पुत्रराज हामबन्दाको भी भवनी और कर लिया । अल्लाको मगलोंकी ओरसे मधिके लिये रार्पना हुई । उसे स्वीकारकर मराठीने सेनाको बायम जाने दिया । औरहाजेबने केर महिरुकारणांको सेना देकर जिल्लापर आक्रमण करनेको बाह्य दी । इधर गुलसेन। सताबीके विश्व चल पत्री । सन्ताबी पर्वेगोंकी ओर आग गया । जब राज्येना विधास करने छती हो। उसने चुनः आकर सेनाको काट शाला । गई शाक्रमण ।इन दिनों तक रहा, वालिर सबन् 10'44 में 'पुष्किकारलांको मालूम हुआ कि ादशाह मेरा अवमान करनेका उधन है। वसने राशासमने सलाह की, राजासम ।पने साथियाँ सहित निकलका बेलोर जा वहुंच और जुलिकशरमा जिल्लीमें प्रविद्य ा गया । प्रद्वाद इयमे घोड़े दिन पहिले सर गया था । अब सम्लामी और तात्रीकी परस्पर लहाई हो गया । शहाय सदैव पारस्वरिक हे बक्रो मिदारे रखना । अर प्रमुद्धे स्थानार कोई युद्धिमान पुरुष न था। जाधी मरादा सेना सम्मा-कि माथ करवारक चर्ना गर्या और आर्था मत्तारामें राजारामके पान रही। अब त्यारा राजवानी हे। सूर्या । सम्भाजीके शर्रीके तदार युकाकी वाकर वसके किसी

### चोधा प्रकरण ।

#### विश्वामी साह

अन्यासको करने हो बहुगुरकाइने माहको छोड़ दिया । साहने महाराष्ट्रक के अन्य के अन्य के कर के उपने विकार अनियुद्ध के लिये भेता । मांद्रेशी ्रक वर्ष पड़िता किये। कोरहापुरसे लौटते समय भगावी १ - भार अल्ला हुए असी रही तत्त्रु महर १०१९ में उसका पुत्र मर गया। प्रतिक को केंद्रियों के प्रतिक हुन देश सम्मानोंको गरीवर वैद्या दिया पर के के अन्याद कर है। जा राज्य अंदर्श सदार वसा महा पारसे हुमरे महिपाँकी ्रा परिकार के । कार का का का प्रमाण का समापति कर केर एक पर स्तुत्वी साधा करने हे जिये सुगल जिलांसे क्षा प्रतिकाल किया स्थाप साम सामय सो प्रतानीका सहायक था े त्यु रे पर व्यक्त के देश करने बहु सह था। सेवारति बससे हेंच करने केर राजको दिल्याकार सक्ते राज तिये वहासि भागना पहा । क्षेत्र मान अंक केंद्र में अरख बरहाराँवे कुछ भीर प्रकरोंको एकत्र के के के दूसरों राष्ट्राकी एक की कौर उन्हें बाग्डुगड़ दुर्गमें बहुता के के के किए कार नेकालको अस्तिके धर्म यापिम मोगा। साहने के र न्यू कर रक्ता काला का केवर बाहर समसे मुद्द किया किन्दु ा का रे के के के के कर के किया है। इस दे के बड़े वर्ष मिन्ना विज्ञास्त अन्तर्भे कर रेक्ट मार्च राजाबाद्वा केवल बन्दे मेगा उसके साथ कर ही। पहिले कार्या विकास कार केर के कार्या कार्या है बनावारी महामता है किये AND I do is easy acidete and week up. 1. मारिम रेको अहे जिल्लाको संबद्द अहे व्यक्ति कहें करते । स मार् मार्क्स कर की व अवसे कई सराम सरकार को . ..... titen w fert i pletele i fert w betitt .

મુક્ર શાફ તેના કુદ હતે એક વોચ હતે અના દ નાક્ષ મુદ્ર મુદ્દમે લખ વરના હેવન શિલને કે કુદ્દમે કુદ્દમાં કુદ્દમે હિલ્દ મદ્દમ દ્ रवर सैन्परिके सेवारके अधिवाने कई दुर्गीनर अधिकार का तिया । उप वह साहुको सेवाक्रो सराज्य करके लियाराको और आ रहा या व्यायस्थ साहुने आसा

हेम्बरेने म्हाडोबा इतिस्थ प्रोको ज्याने किया प्रकट निकार करते हैं तिए मैका। बाताओं अभिनाको पाहिलो यानग्र का। व्यवे व्यवे ताब नक्के सम्बद्धारक संदि की। यह मधि नामुके तिये हुक्ती नामरायक यो कि मैक्सर ज्याने अस्पत्र हो यह। अभिनाने बाताओं के

महाक्त्रमें मैक्सरस्र सामनन वर दिना, क्लाकों तमें यह नाम स्टांकर करवी रही।

र्स र्हर कारके बज्जस नाह रूपस जाब हुना कि नावे संबर 1996 में बामार्थ विर्वाशिको सुन्य बहाव वर्णार तिमा बना दिया। अब बातार्थावे पुनार्थको रूपसेका विराव किया परानु नामाणिका नावे राज राजारा विश्वास हैने थे। प्राच्छे नामार्थ पहले राजाप्यिको सुन्य कारके वित् कार्योग्य सामार्थ को राजाप्य हैने कि वार्य कार्य कारके मारार्थ सामार्थ को सामार्थ हैने कि उपने दुना हिन्नेक क्षेत्रकार सामार्थ

तिरस्तानको है हिने और दुस्तर कोट भी यन है जिने है हिया। माह्यासने भी इस समामंत्री सारोहने मौरत है हिया। महत्त्वर समामंत्री पहिलों जिसकर

दुन्सबोको हुँद वर लिया ।

पन नेनव रहिता नरावराज्यका मानव राजावीके हायके काराता । उनके वही दिवानाने विद्यावीको सामाविक विशेषण नरावराज्यको हुई करना माराव्य किया । उनके मारावानी नरावराज्य हुँ करिया । उपर मुद्दान दरस्य कराविक वार्ताव हिरा । उपर मुद्दान दरस्य कराविक वार्ताव हो राह मारावानी मारावानी नामाविक होने विद्याव मार्च पूर्व करावानी हो राह मारावानी हो राह मारावानी मा

ुनिरभर्मको नामे गुरू मराज प्राप्तन प्रकारणी महाग्रा था। यह स्वरिष्ठ राजरामके नामर मण्डिर या स्तुतु सोनारिक नाम्य जेत्वर स्वर्णा वक्त रखा था। स्वरिष्ठ रुपीवत रेज्य रुपी माना और हुनेरमार्थके था। श्रीकारी

प्रकार करा राज्य है जिसे कहा हुनेरकलेख सरझ राज्य के स्थाप करा का कर है कि का कर है कि कि साम के साम के सिक्स स

अने के नियं राजो किया केंद्र स्वय द्वार स्वयन स्वयन सुन्धा द्वा स्वयन स्वयन सुन्धा द्वा स्वयन स्वयन स्वयन सुन्धा द्वा स्वयन स्वयन स्वयन द्वा स्वयन स्वयन द्वा स्वयन स्व

कार्योत्सर्वे एक मीवाहको सर्वकार यही विका । इत्तर हुन्येकारीर्वे नेया वेबर तिहास भावनार विका । यह बाहाडी विकास राजा (११ वे) की बावेदारको कार्या वेदर महिल कार्या महाराई विदे स्वय । दिशे सुरुक्त बन्योतसको हैर कार्य कार्य

रब स्ट देखा।

#### भारतवर्षका इतिहास ।

अधिकार प्राप्त कर लिया ।

वैदाया। आसित सैक्यूनीने यह मध्यन्य स्वीकार क्या निया। माहुकी माता स्वा सारे तरिवारको क्षेष्ट दिया और उनका नेवन और मात्रक न्यन यूरा पुरा है त्रिया। इस उनका संवद १००० के कालाजी विश्वनाथ मुस्त न्यानास माराहरस-गैव क्यान्य स्था त्रेय स्वतन्य दक्षिकडी शीच वा सार्देत्यांकीक व्यक्ति स्थाना करण कर बड़ी सफ्डन्ता पूर्वक सत्तारा छीट व्यक्ता । महाजीवा कथन है कि गम समय क्योंने क्यारे विश्वन क्षा विद्या और आक्षान गथा गथा। गर्मी सी भी भी

ं याजाजी विश्वनाय अपनी सेनाडे साथ दिलीमें रहा । सैस्पद्र भाइपीने दो स्वराजीको सिंहासन्तर विद्यानर हटा दिया और फिर सहस्पदकाडको राजगतीस



# पाँचवाँ प्रकरण **।**

## वाजीराव द्वितीय पेश्रवा ।

दिशांसे वापम भानेपर बालाजी विश्वनाथ थोड़े दिन जीवित रहकर नर गया ।

उमके पहरर उनका बड़ा पुत्र बाजीराव पेतवा नियन किया गया । दिल्लामें ऋगड़े बढ़ने गये । लैज्यद भाइबाँके विरुद्ध एक इस उत्सब्ध हुमा । निज्ञामुन्सुस्कने मासवाके सासनसे इक्षियरर अधिकार प्राप्त करना बाहा ।

हुसेनअली अपने भताँ बालमबलीसाँकी रांकराजी नस्हार

रावापुरवा नेमान के सुपुर्द कर गया था। भारतमञ्जलीसी बौर नराडोंने निज्ञा-सुद्रमुक्तने युद्ध किया। बाह्यपुरने घोर संप्रान हुआ जिसमें

मारि बद्दी बीरनासे लड़े और रांकराजों के हिया गया । निज्ञानुलनुक्कने दक्षिय-पर अधिकार कर निया । दम मंत्राममें पुमाजों गायकवाड़ और उसके पुत्रोंने बद्दी बीरता दिखतायां । बड़ोदाके वर्नमान गायकवाड़ प्रमाजोंके ही बंगाव हैं । दिक्षीते हुसेनअली बड़ी 'सेना लेकर निज्ञानुलनुक्कको ओर आपा परन्तु तीन् तुरानों मुगलीते हुसेनअलीको मारनेहा पद्यंत्र किया । एकने हुसेनअलीका वय कर दिया और स्वयं भी मारा गया । योव दोने बादसाहको सैयन्द्रांसे, बिनुक्त प्रमान्द्र किया और वे दिल्लीको और चल पड़े । उधरसे अब्दुक्ला अरने माइका यदला सेनेके सिये निकला । युद्धमें अब्दुक्ला पक्का नमा । बादसाहको मुक्तिर दिल्ली में कर्द्र दिनों तक आनन्द तथा उस्तव मनाया गया । वन दो दुरानियोंनिसे एक सभादत-तो या । वह अवधका मुद्धेद्दार बनाया गया, और उनकी मन्तान बहुत दिनों तक बही सासन करतो रही । विद्यानुलनुक्त दक्षियका बादनसम्य और मंत्री बनाया गया । वह दिल्लीने कुछ काल तक रहा । परन्तु इसका स्वमान बहुत कोर था, इससे इसके बहुत तातु हो गये और वह संचन्द १४४० में दक्षियके सासनके निमित्त लीट आया । मरालिके साथ उसका सम्बन्ध हुई हो गया । वह आयु परन्ति रक्षियनि सामन करता रहा । पहां उसका सन्तय बढ़ा महायक पाजोताव रेसवा था।

बाडोरावने परावा होते ही नराडा राज्यको पदानका पत्र किया। उसने तत्काल नालगाओं और अरना ध्यान फेरा। जब दिख्लोने न्यादे हो रहे थे, उसने

कई बार सेना भेजी। अन्तको संबद १०८६ में वह स्वयं नर्भरा निक्षिया और होत्तक नर्दाको पार कर मासवामें प्रविष्ठ हुआ। और उपने पुरहानपुरके

भूषेदारको एति विश्व वर्ष कर्माण्या माण्यु ना नाम हो स्वयुत्ति हैं। भूषेदारको एतिज्ञ किया । इस मंत्रानते हो स्वयुत्ति वही वंरता दिखलायो । एक मल्हारवी हॉल्डर वी मराव सरदार था और होमल प्रामुक्त निवासो था, दुसरा रामोबी निन्तिया था। निन्धिया बाह्ममी वंसके सराहा ने तोशींसे बातीराय सानभिक्ष वेशवदा वचा बीराता से सबसे बहुकर था। तब है नाम्यून पहिल्डी कठिवादे यह आयी कि धी करहार प्रतिनिधि शनसे होय करता था और राज्य बहुत ने के जायों हुई पोर विरोध करता था। जमझे

देशना गया मंतिन- यह सम्मनि थी कि पहिले कासाटक हो। अधीन किया जाय । निहा विधीप निहासुक्रमुन्द इसमें परस्था वैद ' उल्पक्क करनेका यक करना स्वता था किनु वाशीसाम नेवा प्रदर्शी था । जमने देल किया

हि मतारोक्षे विश्वके न्द्रिये वादर के जानेसे ज्ञासहुमें सांति रहेती और ये पह ध्यक्तिके व्यवस्थे भाइत साराज-सार्य वहानेसे रिवोच स्वायक होंगे। वह स्वृद्धि प्रशासन होंगे। वह स्वृद्धि प्रशासन करें भीर क्यासा कि इस समय चुरानेक्षे अध्यक्ति क्षेत्रं भवस्यत है। अग्रतक तथा आग्रहीक करहा तार भोगानिकं साम्र हो हा है। यत्ररों के अन्यू प्यक्षित कर नाया स्वाइति विद्यासन है। हम वहार हाजे आग्रहे यत्रे व्यवस्थानी क्ष्यक्या दे हैं। हुए से हुल प्रशासन क्ष्या क्षित क्षा क्ष्य क्ष्या क्ष्य क्ष्य अभ्यत्म है कि हम हुन रिवेशि मेर्गांत क्ष्यों होता क्ष्या क्ष्य क्ष्य क्ष्य कर है। बार्य क्ष्या क्ष्य क्ष्या क्ष्य क्ष्या क्ष्य क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्

जब निजानुन्तुन् कृ हिंद्रीसे दक्षिण करा ने बादमाद बडा रज हुआ। स्पर्व देराबादके मुक्तार सुकारजबोध निजानुन्तुन्को दक्षिण्य निजान देखी भाजा है। क्टाईसी मुसारजबोध निजानुन्तुन्को मारा तथा। निजानुन्तुन्कने नुसानक चयान संस्कृतिक स्टाइस दिखी जज दिखा चेता सामने मुक्तकारो

क बुक पत्र जा लेका । विकासुक्षुपृत्रके देशायादश्य भी भोकसर कर किया । बादताहरे विशासुत्रपृत्कत सामन कानस्य एक ब्यानस्य राका विशिवस्तात और पुत्रवे इतावास व्यवस्थानस्य सुवैगम निगत कर दिया । निज्ञामुक्मुक् इंडे नायिन हमोदाती विना युद्ध हे गुजरत मु कर देना अनुचित सनका, इन डिगे उनने राजा साहु इं एड अक्रमर इन्ताजी सहायता है लिये गुला नेजा । युन्ताची चीयकी प्रतिदा कराकी तत्काल पहुंच गय उसकी सहायतासे हमोद्दानि सर्चटन्द्र के नायिय शुजाइतलां के पराजित वि परन्तु शुजाइतलांका आई रुस्तनकली, पेलाओ नायकबादकी सहायता लेकर आ या। पेलाओ चीयका यचन लेकर हमीद्यांसे मिल गया और संज्ञासमें इस्त अलीकी पराजय हुई। उसने अपने हार्यो सम्बन्धसं अपनी हत्या कर हार्

अब पेटांची और हुन्ताचीके मध्यमें चौधके विषयमें युद्ध हुआ कि पर्पाकाल भानेतर वे प्रथक् हो गये। सत्यभाव सरवलन्द्रती स्वयं सेना के गुजराककी और बडा। हमीद्रताने मराठींकी सहायतासे एडा

गुजरातकी और बड़ा । हमीद्रस्तीने मराठीकी सहापतासे एक्स मातगद्ध और उसे पराजित किया परन्तु फिर युद्ध क्रेनेका साहसे न कर मर ठाँके साथ निल गया । जब कुन्ताजी और पेकाडी गुजरातमें चौ

प्राप्त कर रहे थे वाजीराव सेना हेकर साहवास राजा गिरियर के विरोध करनेपर भी भी प्राप्त करनेसे सफल हो गया, और उसने प्रवार, होहकर सीर सिन्धियाको थीय ते सर्देशमुसी प्राप्त करनेके प्रय है दिए, जिससेंसे आधा भाग उनकी अपनी सेनाव येतन देनेके लिये दिया जाना था। संबद १०८३ में वाजीराव फतहसिंह मोंसलेंब साथ हेकर करनाटक गया और उसने बहासे थीय ली। इससे निज्ञामुल्सुंस्क्को दिलीं राज्यके सम्बन्धों मराठोंसे बड़ी भण उत्पत्त हुआ। उसने मराठा दरवारमें विभेदकं नीतिसे काम लेना चाहा, और प्रतिनिधि नेजकर साहूसे हैदराबादके अपर चौथ आदि हटया ली। इसके उपकार में प्रतिनिधि नेजकर साहूसे हैदराबादके अपर चौथ आदि हटया ली। इसके उपकार में प्रतिनिधि में के प्रयास करनाटके लीटा तो से पह लक्ष्या। उसके और प्रतिनिधियों के स्वयं काम उसके और प्रतिनिधियों के स्वयं के स्वयं काम होने करने के स्वयं हो गया। निज्ञामुल्सुंक्को के संहायुरके राजा सम्माजीके कर्म जितकर साहूके राज्यों निज्ञेल करना चाहा। राजा साहू उससे सर्वथा पृशा करने का गया और प्रतिनिधिकों के सहायक समक्रने लगा। उसने वाजीरावकों ही अपना सबसे प्रशासकरने लगा। उसने वाजीरावको ही अपना समस्य प्रशासकरने लगा। उसने वाजीरावको ही अपना समस्य प्रशासकरने लगा।

सहायक समस्त्री लगा । असने वाजीरावका निज्ञामपर आक्रमण निज्ञामपर आक्रसण करनेकी आहा दे दी । वाजीराव पुरहानपुर लेनेके लिये बहुर ।

वब निज्ञानुसुस्क सेना हैकर उधर थापा ता बाजोरावने पहिदेशीसे गुजरातमें पहुंच कर सरपटम्दार्शांख चीप मांगी। निज्ञान अपने अनदी वानकर दुनाड़ी और चला। वाजोरावने उसे एक स्थानमें घेर कर सारी पात हस्यादिमें अनिन हमा दी और सामान स्तर् इत्यादि रेक दो। निज्ञानको पहोंसे निक्क्षनेने बड़ा कष्ट हुआ और उसे अव्हाद्युद्धी भारते के हैं सहा- चता न निल्डी, इसलिये बिनत होकर उसे पैरावासे सार्च करनी पड़ी। निज्ञानने चौपका सेप और कर्यु दुने देनेकी प्रतिदा की, परन्तु सम्माजीदो साहुको देनेसी अस्तीकार कर दिया। इसके पश्चाद बाजीराव और निज्ञाम प्रमागर मिले। वादीरायका आता जिल्लाजी गुजरातमें विद्यान था।

सरवलन्द्रसाने गुजरातका नराठींकी हुए मारसे बचानेका बड़ा यत्न किया

किन्त यह कतकार्य न है। सका । इसलिये उसने चीवं और परदेशमसीका देना स्वीकार कर लिया लाकि देशमें शास्ति और

सम्भाजीने लोटकर कुछ लूट सार करनी जारका की । इम्पर प्रतिनिधिने राजाका मसक्ष करनेके छिये उसे पराजय दी और उसकी माता सारावाई आदिका केंद्र कर लिया । इसके उपरान्त देवनों पश्चीमें समिपक किसे गये ।

निजामको अब भी सन्ताप न हुला । उसने सेनापति श्रवधकर्वारेका बाजीरा-वके विरुद्ध कर किया । सेनापतिने गुजरातमें सेना एकत्र करनी आरम्भ की। बाजीरान भी सुद्ध करनेचा तथक हो गया। यमपि वसरी बाजीरान भीर निजान सेना थोडी थी किन्तु उसने निजामकी संनाका सेनापतिसे मिल-

नेका अवसर न देका पहिले ही आक्रमण कर दिया । बहैरराके

पास इस पुत्रमें सेनापति मारा गया और बाजीरावडे पूर्व विजय प्राप्त हुई । बाजीराय जब जिल्लाससे बदला छेनेडे लिये तैयार हुआ परण तिहासने बद् रतासे उसका शुल सुगुलराज्यको और फेर दिया, और उसके साथ सन्धि करके दिशी दरबारके विरुद्ध सहायता देनेको उद्यन हो गया ।

भाकवामें भवाम करने के बाद राजा गिरिधर सारा गया और विमनात्रीने पैश-पर अधिकार कर लिया । अब बाजीरायने स्वयं सेना लेकर मालवामें प्रदेश किया भीर चिमनाजीको सनारा दरबारमें रहने के लिये भेड दिया ।

गुजातमें सरवलन्द्रकोडे स्थानमें जोधपुरके राजाका कामन स्थापित हुआ।

पैसाती गायकवाड बराबर शुद्ध कराबर रहा, अन्तको राजाने परस्य विचार करोके ' छुटको उसे प्रका भेजा भीर वध करवा हिया। देशानी बद्दा सर्वे गायकशंड सिय था। उसके वध्युर भीरक और कोस स्वास्त्र सब उस सह

हुए। इतनैमें उसका आई महादशी गायकवाड़ आ वहुंचा और उसने इन जोगोंकी सहायतासे बड़ोदापर अधिकार कर लिया। सथन १७५० से गायकवाइका शासन गुजरातमें स्थापित हो स्था। वेलाजीके वहे प्रथ शंभाजीने जोजपुरपर भाषमण

कर दिया और अभयानहको गुजरात छोड़कर अपने देशको रक्षाके किये जाना पहा । मालवामें गुहम्मदाबा शासक नियुक्त होकर आया था । उनने आते ही कुन्देलसम्बर्भे प्रवेश किया । राजा सन्नत्यलने बाजीशवसे सहायता मांगी । बाजीशवने

गुहुम्मद्रवांको एक कोटमें घेर लिया जहांसे उमने यही कठिनतासे प्राणीकी रक्षा की । खत्रमाल ह्वारा प्रमुख हुआ कि उसने कॉमी-राजा खत्रमाल

का तुर्भं सथा प्रान्त पेसवाको दे दिवा । सुद्दम्मद्शांके स्थान रामा जपसिष्ठकं कड्वनेपर बाद्रसाहने मालवाकी चीच पूर्व सरदेशसुरी वामीरावको दे दी । संबन १०९२ में वाजीरात्र होळकर और मिन्सियाओ मानवामें छोड़कर नदारा

ठींडा । सताराका राज्य पीठ कोंकमर्ने अदिया और सैट्यर्टाई साथ काहोंसे तथा रहा और बाजीराचकी अञ्चपस्थितिमें ही राधीनी मींगलेने कुछ प्रतिज्ञान स्वीकार करके बरारका राज्य राज्य साइसे प्राप्त कर राधीती नामंत्र

लिया । राजा साष्ट्र राघीजीसे अन्यस्त प्रसन्ध था । उपने उपका विवाह अपनी एक सामीस कराया वा ।

सम्दार राज होत्कर सगरम सेवालीको आगमा नक से गया । बनारानी एक रोहनेकी बड़ी नैवारी कर रहा या किन्तु स्वाच्य माहुआ। अन्तको उसका माहुं रघरणी लड़केके निष्ये गया। घोड़ी दूर वाकर यह दिखानीट आया। होताकर एके निष्ये बनावर गया प्राप्त करता रहर। बायोगावने सेनोके निष्ये बहुत अपन ने ता घर। उसे अब नवर्षोकी बहुत आवश्यकता थी। बाबोगावने राजा उदनिष्ट हारा एका और गुवानको कीय एवं सर्वराष्ट्रकी श्रीकार करायो प्राप्त प्रकार मिल्यानी देखी सीम हमवी बहु गर्या कि बाइगाह कार्य दूरिवत हो गया। बार्यामी होगावने पूत्र रामस्तोमे कर बहुत बहुनेका अधिकार सार्योको हे दिखा नाहि उनके सप्यक्षेत्र ह्या रामखाडी आये, और स्व अधिकार सार्योको ह दिखाराह सार्यामुखाइकार कार स्वीवार विचा। ऐसा करनेका अधिकार सार्योक्त सुरुक्त से स्वयोश करता। । यह बातासवको निरामा हो गर्या राज्य सेवा लेकर समुस्त तक बढ़ आका। र वह बातासवको निरामा हो गर्या राज्य स्वालक्ष्य आपराने का राम सार्यास्त

होलकर भीर बाहुने रोकाषधा मुद्रमा भारम्य किया । हत्यर सभाएत भारे होको बसुनाके पार भगा दिया और अपना विजयका बद्धा न्यामा पीड़ा बाहुसाहको भेजा । जब बाजाराजने यह समापार अपने बढ़ीको मुना नी हसने १,—--चे बाहुसाहको भाग प्रकट कर हुगा कि मैं अपनी मराहा सेनाके साथ होसे अस्नि बरसानके निये विधानाम हुं १

वह सभादताओं होतानसे भा सिला ता बाडीहाड संब्य लिये शिक्षा के समाद पहुंचा, और क्षुत्र हाथों और कह नगरसे बाहर अने पड़कू जिले ।

नसार मुक्कपारको भीत राजा सि.शीयहा सेजा लेकर बाहर निकड़े । हो राज्य र निर्माणका अवस्था हुए एहे जीर सेवाको कार राज्य । जब को रेजानको सचा दी नेत बाजानक स्थानिकस्का कोत हुए काया ।

च्ये देशाय अश्वन्तव हा विकानु गृह्यकान्य स्थापणक विषय पुना रक्षा का त्यु प्राचनात्रक क्षित्रम् आवश्व आवश्यक का, इत्यतिक वह च्या दिशावन सानशाक्य या सन्दर १६ सम्बर्ध स्थापन समाप्त केवर समापन वीट कादा ।

िवास करना करना केना रहा था। वाशाहन उन बान था जीव गुन्नाव एरेसे इब स्थानन किने कि यह शागोध्य उन बानोंने विवार है। विशास सन्द राज्य करके नवेशा थान हुन्य । वाशास्त्र का विश्वय सन्द १००० । र राज्य कर सम्बार का तकर हुन्द करनके रिवे शहूचा । तेशी स्थान केंगानक समाय एकश्च हुने । विशासन हुन्दी विकार को समाय एक सन्दे स्थान था हुन्या अने सत्त्र । गासा सन्देश प्रस्तान

### इटवाँ प्रकरण i

#### पालाभी बानीसब तृतीय येशवा 🖔 🕟

 बाजीराव के तो पुत्र चे-एक बालाजी बाबीराव जो कि ऐगाश बनावो गया और पुष्ता रपुनावरात ।

वयीर रायोजी घोषानेने बालाजी बाजीरावका विरोध किया परस्तु वह करना-दक्षी नयाके विवद जुदाँथे मना कुछा था, जिलका एक परिणात यह हुआ कि पाने रिज्याराजनेरर अधिदार कर विशा, और वहांके साशक कल्यामाहिकको वेद नरहे ग्लारा अने निद्या कह पान वर्ष केद रहा शेवसा जीव उनके याचे पितनजीने राजा नर्यातक और निज़ानदारा निवजी दरशारों आजी प्रतिज्ञाओं को स्टेशकर कराने-रश कर दिया। वाहनावहें १५ आव वर्षों, उन्हें विषे। सालवाके राजकत उन्हें निर्णेत नहीं हुआ या कि विजनाजी तम राजा शाजा साहने पूर्वगारोंका वाल निर्णे कि विकासात्रोंने विकित्त किया तो, शेवसाको जातिस में दिखा।

त्रथ रात्रोत्री श्रीनने कानाटकों वित्रय ताल कर रहा था रक्षक थड़ा श्रवानी भारकरपन विद्यारणना बगदेवाने वहांडे सामक धन्यवर्षीयांके साथ तुद्रकारा वर i नव्यवर्षीयांको उत्तने हुनवा पू.ज दिवा कि उत्तने पंत्राको

१९६एउर भावनवा सद्दावणां हे क्विं किन्ता । क्यरसे बादबाइने वेशवाही बंगदेशही

धीय और माध्याका साथ देवेको व्यायतिका पर किया कि भार बनदेणको माराजि आक्रमणना मुर्राधन स्थें। दूसरह देवता सेना केक्ट सक्य १००० में बार्ग्यावर बहु। अवीक्यर्शानोने धीय देवते प्रतिज्ञा कर सी। प्रधानी भीत्य करनाटका प्रतार्थ साथ दुष्ट करके किये वाचा परण्यु साधिय देवेद पीडे हुट स्था। तब प्रेयान साध्याकी साथ यालके के तिय क्षणा गया।

राभारों भोमके प्राध्नित बाकर वनावर्ध मिन्या वदानामय वन विकला रहा किन्यु मान हा निशा केवर नागराको का रहा वा 3 अब उनने अनुभव किया कि बाजराजको नागि शक बी 3 उनका निश्चय चा कि स्वारत सरहारोंको पेतासको साम जनकर परस्य किया प्रश्नक के दे 1 ग्रेसान नागरा पहुँचनेपर बनासमी चीच एराजाको देका उनमा करित कर बी 1

ूमर वर्ष नारकासक संसा विश्व वस्तुमस् स धसवा । अशाव[धार्य पांतिक करना रह सिमार्क किया राजाकर विचार प्रमत् वास अध्यक्ष स्वीत ।म धारिनामक विश्व कुमारा और कुमारा सम्बद्ध करकर होता ।

- भ = ४०४५ दूसर वर्ष सामाधित उद्गीमास्य भागामा वरह प्राथ्म ५५ नाम रचा विकाः

संपत् १८०७ में दो बड़ी घटनाम् हुईं। भारतवर्षस्र अहमदगाह अवदासीने विवासको मृत्यु पहिला आक्रमच किया और दक्षिएमें निवानुल्मुल्क्की सत्यु हुई।

निश्चमकी सुत्तुके उपरान्त इसके पुत्रोंने कपड़ा होनेसे दो पश्च वन गये। उन लोगोंने इरिवर्गेय म्यानरियोंको भरने कगड़ेमें मिला टिया। एक वर्ष परचात

राजा साहु मर गया । उसने सिवाजीसानीके पुत्रको अत्ना

राजा साहको गृत्तु इत्तकपुत्र बना लिया । देशमाने राजारामको गर्धारर विका दिया । पेरावा सब बातोंका निर्मंप करनेके किये पूना भा गया । इस सन-

यसे मराद्रा राज्यको राजधानी पूना समक्रवी चाहिये। आड सम्ब्री निरिचत क्रिये गरे । रायोजी सांसलेको बरारकी सनद दाँ यथी । सालवाका प्रान्त सिन्धिया और. होलक्समें विभक्त किया गया और प्रवारकी धारका मान्त दिया गया ।

हैदराबादके युद्रमें पेशवाने निज्ञमके बढ़े पुत्र गाज़ीवहीनका साम दिवा और सेना छेठर उसकी सहापतामें पहुंचा । उनकी अनुस्थितिमें राजारानकी हवा नाता ताराबाईने धुनाचा गायजवाड्के साथ विद्रोह किया वाकि रेतवाड़े

हायसे राक्ति द्वांव लें । इक्स देशवाके इसके निर्वेपके लिये लौट विहरू बाना एउ। उपर इक्षिय पहुंचनेपर सठायतवगढी सेनासे सद

हुआ । क्रेंच अकुलर यूजीवे मराद्य सैनिकॉरर जब वे चन्द्रप्रहुएके सनय पूजाम विनम्ब थे आकृतन कर दिया अतः उन्हें भावना पहा, परन्तु बहुत हानि व हुई। जब यह संमान हो रहा था तो संयोजीते गवालगढ़, नरवाला भादि अनेक दुर्गानर अधिकार कर लिया, और गोदावरी और बैनगताके बीच मुख्योंके विकालकर अपने थाने स्पारित कर दिने । इसी समय राहल्ले दिली दरनारसे राजा-

भिद्रोही है। गरे । यह भी मालाँकी वातिले थे । अलोगहम्मद महीरकी एक अकृतनने इत्तरपुत्र बनावर राहता नाम

दिया था। इसवे मुरादाबादमें जासन मान्त करके घीरे घीरे एक स्रतन्त्र रियासत बना छी। उनके दोहरर वज़ोर मफ़्द्रदयने सिन्धिया वमा भरतपुरके राजा पूरवनकत्रो पर्याप्त पारिवापिक देनेची प्रतिका काक्र सहायवाजे दिये बुट्यमा । वनकी सहायवाले राहल्ले दवा दिये गये । यह होलकर धौर सिन्धिया इधर कार्यस्था थे देशवाने उन्हें सञानतवंगके विरुद्ध दुसा थेवा कि आप दिहास गानीवरीवज्ञा लेकर दक्षित आवें। गानीवरीव अभीतक दिहाने या। सराजीव राहतांसे पर बात रूपोंडा प्रतिहास्य विख्वाचा अन्त्रे हेराही साली हर दिया। वद्यार सञ्दरत्वीमा अइनद्याह अन्दाबीके बाक्यपंत्रे व्यरप पुनः दिशो बाना पद्म । माजीव्हीन औरंगासद् भा पहुंचां । वेसवाठी व्यक्ते पट्टे लामकी भासा थी ब्लिन वह विष देख्स नारा गर्ना । सञ्जादतवनने परार्ट्ड पश्चिनी विकास नार्टीक भारत करके संधि कर हो। बराज सेनाव असे बार्सोंके सौड गर्यो। हुओं वर्ष संबद १८११ में बाजीसब सेवा डेब्स स्टानाटक गया। सनस्त प्रामी दया नगरांने अपना कर पाण किया, और बहुत सा धन एकब करके तरेट आपा। फिर

यह सब्त ,161२ में गुकरात गया और अहमदाबाद मराठों हे हरवान दुआ। तर-रचान पेरावा और पुमाबोर्स गुकरातको आपी आधी आपका निर्शंप किया गया। रपुनाथराव राजपूत रिवासतोंसे कर प्राप्त करता था।

. विद्योंमें गाज़ोबद्दीनका पुत्र मीराबद्दावृद्दीन बळवाव हो गया यहांक है यहार सफ्दरायकि एकवाक जाना पढ़ा। इन विवाहींमें सिम्बिया और होछकर मीर-बद्दाप्रीनके सहायक थे। वे दिल्लीके कार्योंमें अधिक मास छंते रहे।

े संपन् १८१६ में रचुनायराजने सेना लेकर दिल्लीको भोर श्रीर सहामिकार भावने दिमिणको ओर मस्यान किया । मैजूरके राजाने २६ लाल कांग्रेस मिजूर को निसानित पांच खास दिवा गया । नण्डीराजका कप्पर हेर्रभणी वस् पत्तुर भा । उसके क्षमत्त्र दोन उपया कर्यु कर दिवा गया । हुपर देशाल क्याहें अमें ज़ीं के लाग भनेक कांग्रोके निज्यमें जगा रहा । रचुनायराज होटने समय इन क्या न खारा कियार सहाधित्यात भावने कसले काराय हुणा । रचुनायराज ने नण दिया—"आगे जब कोई कांग्र भावने क्या तुन्न स्वय जाता !" हम कार पासर विवाद भारान्म हो गया जिससे सर्वेशयात्वानों बड़ी भण्डोति हुई ।

अगले वर्ष वेसका प्रकथ रचुनाथरावडे अपंत्र करके वह स्वयं भ्रेप्रमें निकला। उसके एक माझण प्रतिनिधिने अहमदनगरके मुसलमान नुगांच्यश्रको कुछ रिस्त

इसके एक माह्यन प्रतिनिधिने अहमदनगरके सुसलमान दुनान्यश्रके कुछ (रान्न दे कर दुन्ने ले .लिया, जिमपर सलावत जान और उसके आहे उररोरका द्वव निज्ञान अलोडी सेनार्ने मरार्कीसे खड़नेडे लिये निकली। इधर

सद्वातिवराय और पेमया सेवा केवर आये ! व्हारेट स्वावरा पेस समाम बुमा किसी सुनक्सेनाकी बहुव हानि हुई । दिनास भड़ी सर्थि वस्ता पाइना या परम्पु सद्वाधिवने वसे आराममार्थण करवेपर जोर दिन्या । अन्तर्भ निमाम अछोने भपनी मोहर सम्के पाम ने या वी, यह प्यांति विस्तु कि वह वो चारे वससे विख्या छे । सिपन्यमे दीम्नासार, अमीरगढ़ तथा बोबाइरके केट माराक्षित मिल गर्थ भीर भद्दमदनगरपर वनका अधिकार स्वीवरा किया गया । इस मार्गासे इस खावकी वार्षिक आया थी । इसमें निहासका साथ अञ्चल परिस्तुत से गया, भीर सराहोंने दिखाई अधिकांत आगण्य अधिकार कर विचा । सराहोंके किये वह की आनरका समन वा सर्व्यु एक पहनासे हो वनका निस्तुत आवत् इसामार्थ

सबन् 16६१ में मीर तहारबुरीबने शुहमनदाशहके स्थाव आदमारीरके सिरां सनगर किराण, और युवराजके साथ केंद्रत युक्तान और सनपुर (ठारीर) शामिन केनेके मियं पता, जिसे अहमदाशह अव्दाती जीतकर अपने राज्यके अन्तर्गत कर गया था।

अहमर आहं अव्हाली मीरमनुके मुकेशर बना गया था। वह सीम ही मर स्या परन्दु स्मक्षी विक्रम जो शामन करनी रही। भीर सहादुरिनने नरकी कमाकै साथ निवाद करके विक्रमाओं हित्ती भेज दिवा. और अहोनावेगके मुकेशर दिवन कर दिया। भवनस्तावने दिवांतर पुनः आक्रमन किया । मीर महायूरीनन असाद्यं पाचना की भीर नने असा महान को गयो । भहनदगढ़ दिवा भीर सपुताक्ष तूप कर असने पुत्र नैसुरमावने प्रजावको पामक भीर रिपासि नदा-

पर्मारमारकः पुर्वत्वा रेस्ट्राहित मीरक्यमी विश्वत कर गया । मारमहानुद्रांत-भागमम् वे नवीय रेस्ट्राहित व्यवस्थाना व्यवस्थान् स्थानित वास्ताह

प्रसद्धी क्षेत्र या क्ष्मीलये माहः प्राहापुरानये राषुनापरायक्ष्यं सहा-पत्तासे हित्तावर अधिकार कर लिया । नवांबरोहात्ता क्षेत्रकरकी एवासे स्थापक होत्तर-करकी रियासपर्से पत्ता गया । राषुनावराय कुछ। क्षास्त्रक हित्तांसे रहा किर अर्हाजा-येवने प्रसे पताब सेनेके लिये बुला सेजा ।

रपुनायराव मनक्षा पूर्वक प्रथर गया । काले सरहिन्दसं अवहातां के सानकक्ष्म प्राप्तिक क्या । सद्ध १८३६ सं उपने लवहुर (प्राह्मेर)में महेग किया । अहाँ नावेग्रांस वहां का सामक बनावर और सामक्षित्र उपनय उपनरत बनावर पेहार और मामकिया प्रक्र एक विसान कर्य था, हमने रपुनायरावने हुछ प्रव आण करते है यहसे बद्ध बद्ध क्या रा लिया था। हमने अनन्तर निधिया और होजकर दुन्देल राजानों से सहाव-तासे गुजारहीता, यहार अवश्व अर रोहहों के माथ पुत करने हो। यह हो गुपना मिली कि अहमहाराह अप्ताल कोवसे भरा दुआ प्रजाब केने हे लिये आ रहा है । प्रवित्त सहसान क्यार अहमाता के अहमाता कोवसे अर राज्य है । यह सहसान क्यार अहमाता के अहमाता का पुत्र प्रकार करते हैं । मोर प्रहादों ने अहमाता क्यार आसे सामक्ष्म माथ पुत्र प्रकार करते हैं । मोर प्रहादों ने अहमाता सहसान क्यार आसे मामायर पुत्रकर आलमसीरका यथ करा दिया और उपने करावर राज्यहां के सामनिहानवर विद्या । आजमसीरका युव साहआतम है हस्स पुत्र प्रवाह करते स्थे साहआतम है हस्स पुत्र प्रहादों के सामनिहानवर विद्या । आजमसीरका युव साहआतम है हस्स पुत्र प्रहादों के सामनिहानवर विद्या । आजमसीरका युव साहआतम है हस्स पुत्र प्रवाह साम या पहुंचा । सहासुरोनने स्वयं भरतहरू के बाद राजाक अध्यत लिया ।

राहारके मराझ अवसरको अवदाताने मिनियम और होलकरको महायता पहुचनेके हुवै हो पराजित कर विचा। अवदाती पतुना पार कर स्तर आया।

निन्धिया और उत्कर गाँउ हट गये। सिन्धियाओं परावय हुई रानारका प्रयन्ति जिनमें उसकी एक विहाई सेना काम भागे। पेरावाको यह मनाचार ममान जल समय विदित हुआ वय निज्ञास अलोके माप संधियन लिखा

वा बुझ था। सद्दानियात और पेसवाझ पुत्र विद्यान सब थोन महत्त तुरावक, इसनदृत्य पद्मित्यक और इयसद्दोन यो वारदोझ गोल्याना, वो कि इफिएमें बढ़ा उपयोगी तिव्र हुआ था, छेटर दिखों को और पत्ने ! ताने मस्त्र मस्द्रारों महाराष्ट्र हो सपूर्व पत्माके तीचे एकव होने की आता दो। होलकर, मिल्या, नापवाड़, पत्रादे अधिरिक सावृत्त रिपाननी निव्य सेना में वो । ताज तुत्वनक सी निक्य गा। एक बार पुत्रः पानोजनकी मृत्तिन आर्थ मुस्तक-मानों से पुद्र करने के किय एकव हुए ! मद्दानियाय माहको सुर्वना और निर्यंक उत्ताहने सब क्रम विगाइ दिया। मुरव्यन्त तथा होलकर की सम्माति थी कि भवताष्ट्र बातक तथा अनुप्योगी तोदयाना इत्यादि सब कीसी या मस्त्रपुर्व हुनीन गोड़ दिये वाय। मस्त्री भार वाटोको सेवा मिल कर अनुस्त्रीको सब मामको सन्द आदि नव करना भारतम कर हैं। इस मझर पीड़ा पहुंचा करके तमे जीता हैं। नहातित मार होनकर्स भारतब था, धवा उनने उनकी समानिक्षी और ध्यान हो न दिया। प्रथम मोरामानेकी महाचवार्थ दिशीक कोट किया। भारको हमने रागी मनवार हुई कि उनने विश्वसार सबको दिशीके विदासनदार दिशा दिशा

प्रमान निकास महास्ताम दिल्लीक कोट दिवा। आहाते हुगाई हमी समया दूरि है नकी दिखाल सकते दिल्लीक विद्यास्त्र हिमा दिया। युना नरी बगी दूरि थी अवद्य कुंक काल आहाते दिल्लीके हिमा दिया। इस समय बरेशी आहरमका दूरि। आहा हो कहीड़ क्यार्य हिमाने लागा था, वी करोड़ अपन् प्रदान सेनि दिला था। इस्पन्न भी आहाते राजपानीके चीरी गृष्टि करोड़ अपन् प्रदान सेनि दिला था। इस्पन्न भी आहाते राजपानीके चीर दिला। इस दिल्लीक कार्यस्त होलाइ और तारवाल बहुत अपनाद पूर्णा जाट राजा आती का कार्य प्रतान था, चीर हो सारी राज्या की सीट सी तीट सारी। वस अपने कैनते पिटेंड बड़ रहा था, बदम हासाइ अवहातीने वजीय रोहाला था, वह उन्हें सब बली-की प्रचला निवास देशा हा।

अभन हो रोनी भेना में सीत हाण के आरत्मसे पानी कर है खेड़में पहल हूं। से मान पर्नन मान हाम हहा। जीन रोहता तथा जाय चुनेर जहसरवात के मान कर सर्वन नाम हमा हता थे। परला यह जूदियार था भीर मारती है प्रवेश में दिन मीत दिन कर हो। हो, रेम रहा था। अम्मक्री मारे सारती के प्रवेश नाम करना मान हुए। भागने नाम बनार हो, यह स्वीध कर के द्वारा गाय रहा था। हिंग की कि अब ध्यारा मार्थ भर नाम है, यह बनु के हिंग से साम नहीं नाम के नाम कर का कि साम कर हो। असे साम नहीं नाम के मान है साम कर हो। असे पर कर हो भीरती कर साम कर हो। असे पर कर हो। है साम कर हो। असे भीर कर हो। यह साम के साम कर हो। असे भीर कर हो। साम के साम कर हो। असे भीरती कर हो। साम के साम कर हो। असे भीरती कर हो। साम के साम कर हो। असे भीरती कर हो। साम के साम कर हो। असे भीरती हो। असे साम कर हो। असे भागी ही, हमारा के साम कर हो। असे भागी ही, हमारा को साम कर हो। असे भागी ही, हमारा कर हो। साम कर हो। असे भागी ही, हमारा हमारा हमारा है। असे भागी ही, हमारा हमारा हमारा हमारा है। इस साम कर हमारा ह

विभाव स्थान पुरु कुट का दिन के ही कि हाराय सरका वहा कहार आसल लगा और बह भर गया। सत्तायित आम हाथीते आहेरर आ गया और सुद्धी जा पुरा, हिस स्तका वस म लगा। यह द्या देख कर हाप हर राप्तीय हुई गया। सम्बे

नना । यह दशा देश कर शावहर राजनित हो गया। स्वर वर : दो भगक प्रवाद गायकशह स्था। इस प्रकार स्थानित क्षेत्र स्था कर दिया।

बपुनायोंने मन्ने कार हाम्या हो भन्नमं सना वाह है पानीपार्वे बताये रीड्स वे हमश्र पहड़ कर रामा नताशा ती शनिवाके एकत दर सम्पान इन हमें करें । जो लाग दर लालपुर पहुंच स्मायक्रके एक्स प्रमुखन स्पर्धार

हेब हैं को है। जो जाम के जानपुर पहुँच। व्यायको प्रस्त के प्रश्नुन व्यवस्थित किया। व्यापन हो जान कारे हुन एकसनमें काम बाद। अवस्था वर्ष ही की जो वर रनस्य पुरुष राजा वनाईन माना पहन होन वर्ष।

ना पुनारक कहा है के कहत रोहण है एक वहुंकी कार्क दिना का "री जाता हुट कब हैं। २० जार्क जुल हा राग है। चौड़ी जीर तौकी कार्र दिना का "री जाता हुट कब है। २० जार्क जुल हा राग है। चौड़ी जोर तौकी कार्र दिन सैं नी " समस्त सारापुर्वे हता। दैश नो देश ना है। वस्त्र कार्या है। व। वस्त्र के दलता सारा हुना है वह जाज़ ही यह तथा।

# मातवां प्रकरण ।

m 42 25 7 m

## वाधवरात वीटा पेनवा

सबर १८१८ में भाषपांच १० वर्षकी भाजूने वीवा वेताव बना । निहास प्राप्ती स्थात तारको प्रिकार वाधर गाँवे तुष् प्राप्ताको पुनः लेकेल निवार क्रिया । वह स्था सेना लेकर महाराहुतर पह भागा । वह हुना के गाँवि पर्युक्त रामा । वो वा वो वा वो वा वेकर महाराहुतर पह भागा । वो वा वेकर नो वा वोवाने उसको पत्र भेजने भारत्म क्रिये । भागित वह भाषा प्राप्त सेकर समझ हो । या भार गाँव या । वो तोने र उसके अपने भाई स्थाननां के वह करके उसका वस क्या दिया, भीर हार्य निहास क्या गांवा ।

रूपके उत्तान्त्र नाधवरावने कुछ भौषकार भागे द्वावने लेने चाद्वे जिस्तर राजेना तथा मनाराम नाम भनन्तुत्व द्वो गर्ने और उन्होंने त्यावस्य दे हिंदे । साधन-राजने भाने सामा स्थानकसामको दोवान और नालाको

प्रशासन पृष्ट जनाईनको मन्त्रो चुन किया। सारोश महाग्र सम्बद्धे किये नासका बीट भएने साथ जाना था। भाषाँको है नासके सिये

नारक सार भरन साथ जाना था। आरावर के नारा हित्ये सहाभारक जाना थे दुर्गापन उत्तव होते यह आरे है। आर्पवातिका यो रोता आपोन कालते पठा आता है यह पह है कि उनके निने कियों और पुरुषोंने अपने स्वक्ता । ट्रेम्का वित्र इतना बलान है कि उनके निने कियों और पुरुषोंने अपने निज्ञों, सम्मोन्यमाँ, यहां तक कि अपने जावित्ताहका पर क्या दिया। मतात इतिहासके एक एक पढ़ रदार देशको दुर्गाश्व आती है। राजहर हविहासनों भी यह राजा जाना है और निश्च इतिहास भी हनने युग्य नहीं। मंत्राहकों कियो जाति में भी यह रोग हनना नहीं राजा जाना । यो तो पारसरिक देश स्पृताधिक मात्राले से भी यह रोग हनना नहीं राजा जाना । यो तो पारसरिक देश स्पृताधिक मात्राले समें साथ जाना है किनु भारवहर्गेने यह आयोग रोग हो। या है। महामारत कालते विश्व साथ है किनु भारवहर्गेने यह आयोग रोग हो। राजेसकों को और रोगासकों मानाने नहीं या या थे। आर्थिक प्रश्नि राजेसकों मानाने नहीं या या थे। और राजकों मानाने नहीं या या थे। आर्थिक प्रश्नि राजेसकों मानाने नहीं या विद्यान है। कोन कह सक्या है कि करनक यह नाय का कम स्थित रोगा थे।

म्बन्दक्तावके द्वीवान बबनेते साथैया वाउ गया । याने विद्यान अजीके साम बहुच का महाबाज के किवे कार्यमा को । वहाँसे सेना सेकर वह अतीकेके विकस चहा । कुछ महाके भी उसके साथ मिल गये । अहमदन्तर

चहा । कुँउ सार आ सक साथ निर्माय । अहनदूरतार क्वा वर्गमः और हुनाई सध्य आधे मार्गम्य माध्यसम्बद्धे नेताको साम्य दुई। विज्ञान अले कीर बहारने जानोजी ऑसले नेता सिन मा रहेथे। साध्यसको साम्यको बचानेका साथ नहीं सीचा कि साध्यको · 1496 · 148 · 1

ेहुम समय अर्थात स्वयु १८२० में देशकाड़े श्रृश्वसीमका वह बाधाओं जनां इंग्रको दिवा गया जो कि हनिवासमें मामाश्रुवसीमके सामसे सुप्रसिद्ध स्वरूपीयाः माता १९४९सा इस मामाश्रीस स्वरूपीया १३ स्वर्य १४ स्वर्य १३ स्वर्य १४ स्वर्य १३ स्वर्य १४ स्वर्

हेर(सब्बे अस्तरण निर्धेन माठा विशास दुन था। ह्यास विकास हमा विद्या । इसका विद्या एक सावारण सीवक था। हैर(सको अपनी योगवार) कर्माराज मेहरके होणाका वहा क्षासर व राषा।, सब्दे हैर(सक्ष) इसके क्षरों कामीका तथा करण के किया। सार्रोकी कड़ी.

हरतं अपने स्वामाका स्थाय स्वयं के क्रिया । मरानक्क ण ३० स्थितिसे छाभ क्राकर असने करनाटकमें विश्वयं गाप्त करणा भारम्य कर दिया । माधवराव पेताना स्वयं सेना क्षेत्रट असके विश्वत गयाः और

भाषवराथ सहा काने चावाडा बाहर तथा सामान करता या, वर्षाण उसकी माना स्त्रे कहती यी कि राणोकको कराताबस्त्री रखो । हबर राणोवकी प्रतीक्ष्मी स्पर्ते परित्रे महा माववरायके विकक्ष वार्ष्म कहती सहती थी। माववराय अनी विक्रमाको अकीसांत्रि स्वकृता था। हायोच्य निवृत्त्रास बीट अवसंत्री होनेको अनस्त महामक बना सकता या । इसलिये एक ततुको निर्बंध काने के लिये पहिले माधव-रावने निजामसे मित्रता करके वानोबी मॉललेले अपना देश वारिस लेना चाहा । वर निवास और मराद्य सेनाने बरारपर धारूनच किया तो जानोवीने सब विते हीय दिये। उनका हुए मार्ग निजानको दिना गया ताकि निवता स्पिर रहे। निजान नराडाँडो हैदरअलोडे विरुद्ध उरडे उसे दगना चाहता था।

हैदरअक्षेत्रे अतिहित्र इस समय अंग्रेज़ मी अरना बल बगुनेजी चिन्तामें थे। इन्होंने सुरूष पाइसाइसे कुछ उत्तरीय माग दानमें के किया और सहास

ब्रेंसहने राजिन्दरोपर अधिकार कर विचा। निवानने उन्हें

भेदेव-निराद-नेथि घनडाया कि में खर्च तुम्हें नष्ट वर अर्जुना, और नस्ता नमा हैदरअहोको जुनस भाजनस करनेके सिने उसेतित कर्म गा।

स्टान हींनदने भवसीत होहर हैररजशीन नहपील हरता चाहा किन्त इसने स्तर अस्पोइने दे दी । चिर उन्होंने निज्ञानमे निजन करने दो बेटा को और एका कि इस हैद्दानकों को दगवे तथा नराजीका यह रोकनेमें नुसारों स्तापना वरेंगे। निज़ान यनज हो गया, और मान जान करना वार्षिक शीर हुए मामरिक महायबाके किये जाने चार बिते अंग्रेज़ीओं दे दिरे। बर माध्यसक्ती यह उथना निर्म को उनने बिना जिल्लानकी प्रतीक्षके कुल्लानकी पार इस्ये नीता, उत्काना तथा नुद्रिविदेश्य अधिकार अर किया और हैदरशकीने ३० बार हरता बाद वरवे बीट गरा । इन पुचानाँका महिल वर्षन एक दूपव् अधाप में होता। सारोग सेना बेबर उत्तरको भोर यस नरन्तु नस्हास्सारको सुन्यने उनके नारे दिवसाँपर पाना केर दिया।

मलाहरा पुत्र सम्पेहान पहिले नर सुका या । अनदा पीत्र निहामनरर देश हिन्दु यह भी सीज ही नर गया । दल या प्रकारी माता प्रहिल्सा ीर कार्तिक बाहुँने बनायर सेवन्छकी इच्छाके विरुद्ध राज्यकी बाब भारते हाथमें हो, और एक बड़े पोन्य मराद्य तुकाओं होतकरको भरता इसद्युव

बनाइत नेवार है बना दिया । यह तक यह मोदित रही उनने परिवर्तासक है सहस गरन किया। अहिलाबाईक सारनक्षण नावसने पहुत विस्तात है।

रातीशने गोहाके राजको बधीन करना चहा स्टन्ट कि नीन लान हाश

हेक्ट उसे प्रोड दिया ।

राहोग अन्तो खोडे इस्टेनर नहाराहुझ राह्य ही भागोंने विनन्त करना चारा था। नावसावने अपने चायाची मन्नावनेकी अन्तिन वेटा करनेका निधय हिया। उनदे स्वयं निरुद्ध उन्ने ननकाम कि में भारते

्रोत का हिनाज सालाने हुन भाग देनेके किये वैतार हुं, और यदि भारको भगा ब हमें तो देनमें उहां चहुं अमीर बात बर हाँ और मुखते िहार

बीदन बन्दीत हरें । सर्वावाने उत्तर दिया, नहीं नहीं में हाती क्रक्त रहूंगाऔर राज्यते कोई नक्कान स्तु गा। नाष्ट्रसायने क्या पर् नवींतम उत्तर कि मैं देवल भगने तीनकों हे नेतनका तथा अपने कुटुमका शीमा प्राम्य करना चाहवा हूं। सापचरावने पश्चीस लाग स्पन्ना तीन सामके भीतर देनेशे प्रतिकाल की भीर गोहावारी हे तल्ला एक वालीर उपने कुटुमकहे किये निश्चित कर वी जिससे 13 लाग रुपयेशे वार्षिक बाय थी। यशिष वय साम सामोगने पह मन मान दिन्या एनएन वह किसी करतलाडी प्रतिकाली था

जस समय मायवसवाकी सहायताके किये बधाँ त बीर मुहम्मद घाणे एक बीर बीर निज़ाम सका हैराअकी दूसरी बोरते हुन्तुक के। कम्मर्र क्रीसिकने मारवकी हुम साववस्त्र जूना भेजा कि वह महाज श्रवास कपना सम्बन्ध जराब करके मारविकी मित्राम आदिके नाथ मिकनेसे शेक श्रवे।

जस समय राधीबाने जानोजी पुताजी गायकताङ्ग और होलकरके दोवान गागावरकी महापतासे सेना एकच कर्ड विद्योह किया। माधवराव सेना छेजर पहुंचा

और रायोबाको केंद्र करके पूजा से आवा और वहाँ महर्की रायोबाका विद्रोह । अक्कोंके अधीन स्था । अब उसे आनोबीको सम्भाजनेका विचार

काया, हम रिन्ये करने निज्ञास और हैर(कड़ी के याप व सहयोग करना चार शाकि वादोगांके अंग्रेज़ अवदेश कानोग्रीके साथ व रिक्ष । निहास और आपवारकों सेनायें काराजी और वाड़ी। जानोग्रीके प्राप्तन नारात विभिन्न युद्ध आरक्ष किया। गायवराव नारायुर पहुंचा। जानोग्रीने प्रयु कर होकड पूना जा पशुंचा और सुरुना गास्म किया। गायित जानोग्रीने प्रयु कर होकड पूना जा पशुंचा और सुरुना गास्म किया। गायित जानोग्रीने पंचारों साथ कर किया हो किया किया कर किया किया किया की कि पंचारकों साथ किया किया के माने कर किया किया की कि

पेराधाने विशाजी किशनके सार्च शामकाङ्ग गणेश, सुकायी हांककर और महा-राजी सिम्पियाको दिल्लाको और भेजा और हैदर बळीको ओर स्वयं प्यान दिया । हैदरभछीने कह देनेसे हजकार कर दिया था, इस छिये माधव-

हैदरभलीने कर देनेसे इनकार कर निया थाँ, इस लिय माधव-हैदरमतीते गुद्ध सबने जाकर कई दुनी विजित किये। नन्दीगुलके सेनेमें इंड

हेदएलांते दुद्ध रावने बाइन कई तुर्ग डिनिन किये। नन्तुंपुटके वस्त्र कुट मास स्थ्रीत हुत् क्षेत्र क्षेत्र क्ष्म स्थ्रा क्षम क्ष्म स्थ्राप्त क्ष्म मास स्थ्रीत हुत क्ष्में स्थ्राप्त क्ष्म मास स्थ्रीत हातना इरका था दि वांच क्ष्में क्ष्म कर सापपात्र के समीय न शामा था। साध्यात्र अस्तरक हो भाग और वह स्थ्यक्र को देगारीत कमा कर स्थ्य दुना पांच वाता है दूर को लिंगियात्रों अपने तांचों और नामाम क्षेत्र कर भाग गया। नामा स्था वान्यों पूर्व और हैएरकांने गिर्म-वाहमा है दे भा नामांन, मिलाब्द के अनुता स्थ्यों नोंके वांचा तांचात्रों के देवे दिनमा ता परनु अमें नोंकी और से उसे कोई सहायता व मिला। अस्त के देवारमांने स्था परनु आमें नोंकी और से प्रकार क्षमें निवास दिवस वाता क्षित्र में दिरकांने स्था कराने वादा क्षमें कुट कुट क्षमा क्षमें के स्था किया।

इचर भद्दसद्ताह अवदायीने वाहबालमको सिहामनका स्वामी स्वीकार क्या । वाहभावम उस सहय अहोजीके साथ बुद्धलें व्या हुना था । शुक्रावरीला ते विभिन्न द्वारा भीत कारीब रूप्पात प्रीयक सम्बद्ध बनाया साम र प्राह्मार्थ जा एका बनारम जीत पूर्वहरूका नाम र वहील कार्यक उपने महानेका दूर्ण क या र बसायका नवाक स्थेत् कृतिमा साम क्य स्थाक यात का सम्बद्ध हुम्म विवे एक बन्नारको सन्तरीका बीग्न कार्यका हुम्म, मानो महोते ह

मतात्र संतापें सकत् १८६६ में शिक्षं साध्यमं प्रविष्ट हुई। पंडलं उत्तर्भे प्रान स्थितिकोत् रात शांत रात कर्या कर त्राप्त क्रिया। साम्युर्ग्य द्रयत्यस्यो सन्युक्ते सत्तान्त स्थाके हुमेंचे विवास क्षा गण प्रति।

(अपर बाज्या प्रस्थिति प्रशासुरति ती हाम रागत हममा स्मान किया र स्वाप्रदेशिय समके निष्या अनि गुणु हसार रागते वनता नियन

तके तिथे एक-व्यवदार दरमा भारतम किया । अवीर राव धर अञ्चल दद्या करा तहते थे परम्यु विधानो क्रियन एनचे द्वारा धादन्य हतात अर्थन १९वर्ज नामा एक्स था। नवान रोहदार घराटीके खिने नव लेख कर के जर गयर । प्याने स्वानदर लक्षा दुव प्रावत्त रन नियत ही यया । अस्तिवे स्ट्रेननव्यार आक्ष्मय वस्त्रे वसरत देश प्रांत निवा । आप्रवास्य दुवी स्वक्षे द्वावने भागवान। इसके प्रधात ने होरा रहुचे और गुजावरी पन माम अस्मा भारत्य की विपास भग्ने वीको भी भारते सम्बन्धने कुछ जय पन्पन्न की गया । बगास कीपित साहजायमध्ये अपने पाग रचने है जिये बहुत होर देवो रही, किन्दु साह भावन दिसाओं कियानके कैमने घर प्रदिष्ठ पूचा, ब्लीर वसके मान दिन्तोंने प्रशिष्ट होक्त सबद १०३० में विद्यालगार विद्याल पता। नराडा रोग अब हिरूपों हे स्थानी में भीर भारताङ उनके दायोंने था । अब अन्होने वाबनासामें बहुता क्षेत्रा चाहा । महाइती सिन्धिया और सुगू व सेनारित अपन भी मेना देश्य होतम्पदार यहें और ज़ारता सीक्ष मान्त या हुछ । रेहिताने बशाब बजारकी बाजाम बाल करवा देना ध्योक्षर बरके नराशके विकाद महावता है बिचे विक्रमा उत्पक्ष कर । नगान हेना दिल्ली गारिक भागनी । इस नगार पानासाहे नहान है दत्त वर्ष अनुसार मराहा मेनाओंने चिर वहां प्रभुत्व प्राप्त करहे दिक्डोपर मी भएना अधिकार कर विया । किन्तु पनी समय

म प्रस्तान है। जो साझ संभ्यार एक भीर पड़ी मारी विश्वित आयी। मायवसायक देशमा हो यदा। माराझ प्रेरिशितिकों मायव है कि इस परनाये एयह बढ़ यो कि बुझर्स पैटी हुई बालाओंको योजन दे रही भी वर्षेत्रे यर सर्वा है। माराझ सामके जिंव मायवसायकों सुखुपानीयन के सुद्धी यह कर सनिवारक सिद्धा हुई।

मापनसान महाद्या पेरानार्थीमें सबसे थड़ कर उथ भावरणता स्वक्ति था। रह बतानार्थेने निर्धनी तथा बजहीनों हो सर्वेद रक्षा करता था। नवसर उन्हों सम-दृष्टि थी। उनने महासादुसे वेसार मर्वेषा वन्द कर ही थी, और

मारत सारता प्रन्य प्राय पहुंच समय प्रते गुप्तावर्षी इस्स विदित्त पूजा कि मेरी भारत-स्था प्रत्यात किया गया है तो ज्याने कहा क्ष्रीत त्रपद्मित्या। बद् स्थानीकी अञ्चलीकी क्ष्रुमासी जवाना था। जोई पुरस्क मोफ

उन्हें राम आहर शिकायन कर मकता था।

्रयको वार्षिक काय दश्त करोड़ रुपया थां। पांचिकवाओं में पटेल तथा सुबेशर रुपड रेते थे। तीयानीमें पंचायती हाता निर्णय होता था।

तमल बातोंथे शमकाश्त्री उसकी महायता करता था। शमकाश्री महा-राष्ट्रमें बड़ा मह, मुद्रमति और प्रतिष्ठित स्वितः हुआ है। यह स्वावाधीय मा और उसके निर्णय कसी एक महाराष्ट्रमें प्रमाण माने वाते हैं। जब

रामसार्थी साधवरावने अधिकार अपने हापसे किये राजपास्त्रीने नसे वर्ष तथा स्थापकी शिक्षा देनेमें बड़ा परिश्रम किया । इसके सम्बन्धने

एड वड़ी मनोरस्थाह करवा बवावी जाता है। एक समय कुछ मुख्यों के सामें मार्च-य रावको योगात्यास करवेकी बड़ो काठला हरण्ड हुई। ग्रास्तीजीने नवपुक ऐसान हो रोकना उचित न समका। प्रकृषित जब बहु उसके वास गये हो मार्चरात्य समापि सतार्थ देश था। शास्त्रीओ कोठ गये । दूसरे दिन कर्यों ने नगरस जाक रहनेका विचार शब्द दिवा। रोगायों कारण यूटा और साथ ही कहर में धार्मी निमान या अववृष्ट सिक क सका। योगा करना अव्यन्त पश्चिम आप है। कारारी जीवे क्यार दिवा यह सर्वाध सर्वाध थे। योगा करना अव्यन्त पश्चिम आप है। कारारी जीवे क्यार दिवा यह सर्वाध सर्वाध थे। योगा करना अव्यन्त पश्चिम करान्य है। वारारी जीवे क्यार दिवा यह सर्वाध सर्वाध थे। योगा करना अव्यन्त देश प्रकृत स्वाध के स्वाध करान्य स्वाध देश चारित है विद्या हो। योगा हो। योगा करना है। वारा हो। साधवरावने अरम। रोर स्वीधार कर विद्या और राजगारी छोड़ एट उसी ओर करा वार्मी। साधवरावने अरम। रोर स्वीधार कर विद्या और राजगारी छोड़ एट उसी ओर करा वार्मी। साधवरावने अरम। रोर

माधवरावकी सुरशुवर मराठा-साताव्यमें असहयोगका बीड आगान्ति वस्य कर रहा था। माधवराव अभी अहबस्य था कि रायोगने स्वयं वेहावा बनने डे डिये हैं रासवी तथा निजास अकी के साथ पुत्रस्ववहार करवा आरम्म किया। यह

रावीशका पत्र-स्थरहार पश्चन्यवहार शकर हो गया। इसपर कहूँ सनुष्य को उसमें सम्मिठत थे केंद्र किये गये। राषोशापर अधिक कदोरता की जाती, परन्ध माध्यनायने नुद्धिसत्तासे अधवा मुखंतासे देख किया कि राषो-

बाके विवा पोछ निर्वाह कठिन था। उसने राघोबाको सास पुस्त कर अपने आई नारा-पण सम्बे साथ सन्धि करायों और एक प्रकारते बोनोंको सस्काया कि सरावा-रायकों एसा तथा बतने काअको हांकों रेस कर बोनों परसर एकता और में नहां करोर करोर बतने रायोगांके निग्न सुरातास्य बाहुको बुद्धाकर बीवान बता दिया। रायसस्वन्यी बातोंसे नाताइक्ड्रवरीत और जुद्धसम्बन्धी कामेंसि सुराश क्ष्रवर्गत सरके मार्थ निर्वाह पुरा अपने भाईका हाथ अपने पाया राघोबाके हायों देशन साधवरात हो स्व

# व्याठवाँ प्रकरण ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## मैनूर राज्यका संन्तिप्त आगम्भिक हत्तान्त ।

सबन् १५८१ में कानराजने जो कि वाद्व राजदूत जातिसे था और हाधावामें शासन करता या, हाधावासे अपनी राजधानी नैजूरमें परिवर्तित कर सी। विजय नगरके नाम पर नैसूरका परु चुने समा।

संबत् १६२८ में पहांडे राजा होरा कानराजने तिरिंगपट्टमको विजित किया। संबत् १६९५ में नैप्लरका मधने प्रतिद्ध राजा क्रान्तिदेव राजसिंहासनपर

बंदा। इसके गुण भनी तक भाद कोग गाने हैं और इसके राजा चानित्वे विषयमें सैज्ञाने सर्वे साधारण गलुम्मोंसे क्यामें फैजी हुई हैं। इसकी प्राचानक्तमा मैलाके मानारोंसे पायी जाती है।

इसका उत्तराधिकारो दूध देवराज हुका जिसके समयमें मैजूर एक राज्य वन गया। इसके राज्य-कालमें मैजूरने जिथनाधरोसे कर लेना प्रारम्भ किया। उसने मदीरापर आक्रमण किया और मराठीको एक बड़े युद्धमें पराजिन किया।

इसके पश्चात् चळदेव राजके हुन औरंगजेयके पास संवत् १०५० में गये। श्रीरंगाचेवने उनका स्वारत किया, और उनसे मिल कर भागन्द मकट किया, और राजाको दंत सिहामन पर बैटनेका अधिकार दिया । चक्रदेयको मन्तान अत्यन्त निर्वल तथा भयोग्य निकली। उसके पीत्र दुर्घकिशवरात्रके कालमें मराठीने संवत् १०८१ में नवाब करनोल और नवाब कदाशके माथ मिलकर मैझरपर आक्रमण किया. और इसे रूपया देवर उन्हें भीछे हटना पहा । दो वर्ष उपरान्त मराठीने पुनः भाकनण किया और बहुत मा धन माल किया। यब राजा दिन मतिदिन निवंस होने गये तो राज्य मंबोकुलके हाथ चला गया । मन्नी दलगाई व्हलाने थे, और रावकुलको एक शासा-से थे। सबत १०९३ में देवराज मधी बड़ा द्युवीर तथा योग्य व्यक्ति या। उसने कर-नाटकके दोला भली नवापको पराजित किया । देवराजने जीवनके अन्तिन दिनोंने सार अधिकार अपने भाई तनजोराजके अर्थन कर दिये। जब करनाटकारें अंग्रेजी तथा क्रान्सीसियोका सुद्ध हो रहा था तो चैड़र सेना भी उसमें भाग हेनी रही। वर तन-वीराज देवनालीपर आक्रमण कर रहा था जो उसकी सेवामें एक सैनिक हैररजली भरती हुआ और उनने ऐसा उदाय बनाया कि जिससे तनजी उस आक्रमतुमें सफल हमा । हैररभतीसे वह इतना प्याव दुआ कि उसे योदीयों संनाका स्तामी बना **चर एक इगमे अफ़तर नि**जित कर दिया ।

हेररभतीका पिता फतर मुहम्मद मांगाके नवावक पान नायकथा । हेरर अत्रां मात वर्षका था कि बचका पिता मर गया । वह निम्मना पहना न जानता था । ..... युवायस्था रणने आसेड आदि करनेसे ध्यारिय कर दी । उसके कुछ कान प्रभाष् यह

वेताचे भारती उभा । सवत् १८०४ में हैंब्रभली फाम्पीथियोडी सहायतामें विजनादणीमें अर्घ जींक

विरुद्ध छड़ता रहा । वसके दूसरे वर्ष वह दश्रीगुणका तुर्गाध्यक्ष बनावा गया । उसी

समयसे यह भरती पृत्रिके बचाय मांचने समा । उसने अपना एक बासच प्रतिनिध सार्वेशव मैपुर दरवासी निश्चित कर दिया औं उसे सब बार्गोसे एफ्टि अस्ता था । संवर्ष १६९५ में देवराज मर गया और मैगुरकी सेनाने देतनके किये

विज्ञों कर दिया । हेदरअकी अस समय मैग्रुर पर्नुचा और उसने विज्ञोंहको शाल किया । इससे उसका वह और भी यह गया । उसने अपने अर्थान एक मंत्रा मिर्दि-गपहममें रात ही, श्रीर जब महाडॉने वसपर बाकमण किया दो उपने उनकी पराजित किया । इसकी प्रतिद्वा अब बहुत अधिक हो गयी । अब वह अपने महायक नण्योरायके विरुद्ध हो गया । उसे हटा कर आण्डेराकको श्रीवान वना दिया । आण्डेरावने राजके साथ मिल कर हैपर अलोके विषय विद्रोह किया। उसमें हैपर अलीने बड़ी नियु-कतासे बर्वे पराजिल किया और स्वय मैग्रारपर अधिकार कर लिया और राजाकी वेतन रेकर अध्यक्षतामें रस किया । वास्तरिक सामकको अपने हाथम करपुनको बना कर रचनेकी मीति उम समय भारतवर्षम साधारण हो गयी थी । अझे जाने भी हमी

भीतिको भपने लाभके लिये युद्ध किया ।

# चतुर्थ खग्ड।

सिक्ख राज्यकी उन्नति।



# पहिला प्रकरण।

## सिनल सम्पदायकी स्थापना ।

वर मुगल-साम्रायको भवनति भारम्य हुई तो न केवल मराहा तथा मिस्स-राध्य सड़े हो गरे विल्क आयाँवतंके अन्दर और कई राज्य करनेवाले बग्र उत्पन्न

हो यये। उनमेंने निजान, बज़ीर अवध और बंगदेशके सुवेदार मांब राज्यांचा वो गुनलांकी भारते शामक वे दिलाकी अशक देनकर सावंब हो गर्पे। उनके अविरिक्त इस समय कई ऐसे चतुर शुर्योर निकले সাৰিখাৰ / जिन्होंने समय पास्त भागा भागा सम्म स्मापित दर

िया। हैदरमर्था और पूर्वानीय यह दो बड़े उदाहरण है। पूडामियाही स्पारित की हुई बाट रिपानत भरतपुरने बड़ी राष्ट्रियाओं थी। लेकिन इन चीर-पुरुषोंका प्रदेश्य प्रमुखका आनन्य स्टानेके सिनाय और कुछ न था। ये देशास विचारीं हे परिचारक न थे।

केनड मराझ राज्य और सिन्ख राज्य हो लांगोंडे मनोगत भाषीं और विचारीं-के परियान थे। इन दोनों राज्यों के मुख उस नवे धार्मिक ओवनमें पाये जाते है जो उस समय भारतवर्षमें स्वउ स्थलपर दिखलायी देता है। उन्होंने मुगुलाँकी निर्यंद्यासे काम ही वहीं ब्यापा क्रिनु उनको श्लीम ब्रह्मेका भार भी अपने अपर किया । इसी कारच इनने नराटा-राज्यकी उपविके उपरान्त सिरस-राज्यकी उपविद्य प्रचान्त लिखना विच्त समन्त्रा है । इस सिरख-राज्यको भार्यवातिके जीवनका पुनव्ह्यान सम्भवे हैं। इसे यह बात एक चमत्कारसे कम नहीं प्रतीन होती कि धाक्रमणोंका वह मचण्ड मवाह वो आठ सी वर्ष पर्यन्त पश्चिमोत्तरसे मारत-वर्षमें आता रहा सिक्तों हे बलते न हेवल रह गया हिन्तु बल्टी दिशामें बहने लगा । राजा जपरालंड असफ्त आक्रमचंडे अनन्तर प्रथम बार सिश्य-सेनाने न हेपल देखावर भार सीमान्तको विजित कर प्रजावमें मिलाया परन्तु अपने राज्यको काबुक तथा गुजनी तक फैलानेसी बेश की। जिस प्रकार तैनूरलगढ़ा नाम आयोंके लिये समानक प्रतीत होता है उसी पुकार हरिलिइका नाम गुजुनीन पहान पालकाँकी चरानीत करनेके लिये प्रयुक्त होना है।

पह विचार करना भी ठीड नहीं कि सिस्स-राज्यका शासन देवल रह पार्निह मम्बदायके लोगोंपर था । महाराजा रचजीवसिंहके बड़े बड़े मेनारात तथा मन्त्री निम्न निम्न वर्रीके आर्थ थे जिन्हींने बड़े त्याग तथा पराक्रमते जिल्ल राज्यको

सुम्पर्वास्थत किया ।

इस नवे प्रदत्ततं कि निस्त हिन्दू (आवं ) है या नहीं इताग इव नन्यन्थ नहीं. परन्तु इतना वह देना आवश्यक है कि यह बात पत हो ह क्यांने उद्यास

वे अपने साथियोंको लेक्ट जहांगीरके कैम्पके साथ काश्मीर तक गरे। पुर्व हरगोविन्द्रके स्वतंत्र स्वभाव नवा कुछ हपयेके क्ष्मारेके कारण अहांगीर असन्तर होतया और उन्हें स्वालियरके कोटमें कैदकर दिवा । बहांपर गुरु हरगोविन्दने मन्दिवीं मचार करना आरम्म कर दिया । गुरुक्के सहस्यों क्रिप्य म्वालियर जाते और उन दीवारी-भवार भेरान आहम्म कर हृदय । युक्त सहया आय्व प्यालयर जान आह वन पानारा-को पूमते में जिन्हें अन्दर उनके गुरु बन्द में । अन्तको बादशाहने उन्हें सुन्त कर दिया । इस परिवर्तित नीतिक यक्तकमाँ युक्त क्या है । आरावसे ही गुरुकै सामने गरीपर बैठने समय एक सेली और एक तलवार उपस्थितकी जातो थी कि इन दोनोंसे यह जी चाहे चन ले । पहिले चार गढकॉर्न केवल सेलीको हाथमें लिया । गई हागी-िन्दर्ग रेजों है बदले तरुवाहकों से तिया भीर तरुवाहते काम काम) भारम किया है साहबहाँ के कास्त्रों गुरू हरगोविन्द्रने साहीरके नजावके साथ अबू आहम का दिया । एक विक्स मुक्तिस्थानसे कुछ घोडे का रहा था। उन्हें लाहीरके बनावने छीन लिया, और एक पीड़ा कालीको सरकार दिया । गुरु हरगोविन्दने यह चोक्रा मीछ छेनेके बहानेसे बालीसे से छिया । इसके अतिरिक्त कालीको कृत्या गुरुके साथ बली भाषी । इसरा मात महत्व शाहीसेना असनमर पहुंची । गुरुने केंग्ल पांच महत्व सिश्वीसे यह करके बाडीमेनाको पराजित किया । एक और समयवर ०४ मिक्स महावर्त हो थोडे रहा श्राया । शाहीसेना भीती गयी । अनुका नेता साहा गया भीर हैनिक भाग निक्के । गृह हरगोविन्दने छ। माख बार नाहीसेनासे युद्ध किया, और कई बार परास्त होकर भी कर्ने प्रवर तथर निकल जाना पदा ।

गुरु इरगोविन्द अव वदिण्डा के वनोंमें अपना समय स्थलीत करने छगे। अब का पर्योग किया जाता है।' यह सैनिक गनवारा हो गढ हरमोबिन्द के पर्योगे

शिर पद्ध ।

गुरु हरगोविन्दने भरने शिष्यों हे हर्यों में भद्रभूत श्रेम तथा मागडा भाव करपक्ष कर दिवा था । जब सबल १००२में गुरू हरगोरिज्द्रम देशन्त हो गया नो एक सजान सिप्ट जनती बिनायर चहु गया और अन्तिमें अस्तीमृत होना हुआ अपने सन्तुत । सन्त नत्त्वा । कता र कृत्या आहं बाग्यस सहनायून हार्गा दुसा अत्र गुरुके परणिसे जा मिला । एक जादने भी ऐना ही दिया, और दिनने सिष्य असमिश्त होनेको सैनार ये पर गुरु हस्सायने इनको रोक निया ।

इरगाविन्द्र पुत्रको मृत्यु हो। यथी थी इस लिए उनके पीत्र इरराव गरीनर बेडे । गृह अपु नने चन एकत्र करना आरम्ब क्या था । गृह हरगारिन्द्रने उनमे गात्रा-मिक-शक्ति उत्पन्न कर न्या १ हम प्रकार भिरूप पामिक मन्त्रदायथे राजनानिक-राष्ट्रमें परिवर्तिन हो मधे । गृह हररायने नामानि-गुरु द्वाराय

कारकी उस समय सहायुगांकी जब वह धार्रगाजेवक माथ गुरूकर

नहां बार और कोई को इहता उनके समयमें नहीं हुई। गुढ़ स्राप्ति सेस और समस्याम भाने पर्मको चैकावा । सबन् १०१८ में उनका देशन्त हो गया।

गुरु हररायके दो पुत्र थे-रानराथ और इरकिशन । हरकिशनको अवस्था मात वर्षको यो । हररायने हरकिश्तरको उत्तराधिकारो जुना। परंतु दोनों माइचींके लिये दो पक्ष हो गये। औरंगदेव न्यापाध्यक्ष पुत्र दर्शन्य वाला गया। उत्तने हरकिशनकी पोन्यतासे मनव होकर उन्हें गुरु घंगोद्धार किया। असी वे दिल्लीने हो थे कि शीतकासे पीट्रित होकर संज्य १०२४में मर गये। गुरु हरकिशनने मरने समय कहा कि मेरा इत्तराधिकारो गोन्यपालके समीव युक्का प्रानमें रहवा है। यहारर गुरु हरगोविन्द्रके सुद्ध तेगुवहादाने पटनेने विरकाल रहनेके उत्तरान्त लोटकर वास किया था।

थव तुरू ठेन्नहादुरने नहीं जो सुनोनित किया। रामरायके विद्रोहते उन्हें रिहों में उपस्थित होना पद्मा। औरंगदेव उन्हें यही समक्कर द्वाना चाहता था किन्तु वयतुरके राजा वयसिंहने औरंगदेवको समकाया कि वे

सापुराति व्यक्ति है। इस समयके लिये नेतृपहादुर वर्षासहके माथ बंगदेश वया जानामडी गरे। वहां उन्होंने कामरूपडे राजाको भरता दिल्य बनाया। एंडाव लीटनेपर वे सिस्लीकी भवस्थाके भनुनार अपने धर्मन्नवरमें प्रमुख हो गये। पर रामराय औरंगज़ेयसे यही कहता रहा कि वे अपने दिला इरगोविन्दका अनुकरण करके राजनीतिक वलकी स्थारना करनेमें हमें हुए है। पढ़ों तक तो सन्य है कि पंजायमें इस ममय गुरुको आयों झ रफ ब ममलते ये । बड़ा जाता है कि बाहमीरवे प्राक्षण गुरु के पाम आपे और प्रापंता-को कि भार भेनेंकी रक्षा करें। पुरु तेतुमहादुर भरने 'पुत्र गोपिन्दको भरना उचराधिकारी बनाकर पांच मी साधियों के साथ दिलीकी और चल पर । उधर औरंग-वें बन रनको पकदनेकी आजा दे दो थी। वह आगराके मनीर गुरु तेगुरहाहर हैंद हिरे गरे तो केवल एक गिय्य मोतीदान उनके साथ था । शीरंगवेदने अपने कार्ताको रवके पास मेजबर उनकी धरने धर्ममें लानेका पतन किया परन्तु अमध्य हुआ। आसिर मदर १०२२में मोवीहासको आसि विस्तृ द्वित और गुरु वेगपशहुरका वथ क्स दिया। गुरु वेगपशहुरके दो मिस्स जो दिवा पुत्र थे किमी प्रकार दिली बोटसे अपने पुरुष पान निवाल लानेके लिये गये । दिलाने अपना गरीर आप बाटवर गुरुके तरीरडें स्थाननर रख दिया कि राजुओंडो शीज पता व ठार मके, पुत्र अपने गुरडे पवित्र शरीरडों दिन नाइस और वीरतासे विद्यालकर ठाया, यह एक अस्यन्त दिलक्षण तथा सन्दाह दिलानेवानी स्था है।

निष्टुत्सान अन्य नी अन्दृत्र हो, ह्या है. साथ आवीवनीका राज्य साववार हावने होना चाहिये। यह क्रिया जानि या देशके नियेन दही परिक पर सावतायिक हो गाया। इसमें विश्वोंका दोंग न था। उप काउके ओव हतना ही अमकते थे। राज्य साव्युक्तीका राज्य चाहते थे, मराठे मराठींका, मिशव मिनसीका और मुस्यसमान मुस्समानीका।

"योम्ख" प्रान्तका रहने वाला नारायण दास नामक एक व्यक्ति था। वर्ने आगेटका बड़ा सीक था इसल्लि अनुमानके कहा जा मकता है कि वह क्षेत्रिय रहा होगा।

पुक दिन आलेट करके वह एक हरियों छाया । तब उसके बर्स बन्दानीर कीन था? फाड़ा सो उसमेंसे एक बचा निकला । उसके हरवमें दवामें

सचार हो गया। उसने व केवल आवेड करना छोड़ दिया किन्तु भाषें स्थला स्थानक स्थानक हो स्थला कर किया। उसका नाम लड्सण्डाम हो गया।

एक्सण पैरानी दक्षिणमें जाकर रहने छना । साधारण पुरुषोका विचार था कि उसने भून कामें कर रखे हैं और यह बड़ी खिछा वाला मिद्र है।

गुढ़ गोजिन्स्सिंह अपने चारों पुत्रों सभा अपने समस्त सिस्कों के समाप्त हो जाने पर निरास होक्त दक्षिणकों और चल्ले गये । वे सक्ष्मण पैरागीस जाकर सिले ! वह उनके आनेपर मीनकासे हाथ बोचकर नहां हो गया और बोला

बन्दाका पराक्रम "मैं लावजा नन्दाण हूं। इससे "कन्दाण मान प्रमिख हुआ। गुरु गोविन्दानिक्दने उसे धर्म समा जातिकी रक्षा करनेके लिए

कन्द्राची मफलताना रहस्य यह था कि ग्रुसकमान संनाधीमें भी यह बात कैत सभी कि बन्दा बड़ा मिन्दू पुश्न है । उसके भूत स्वके चतुका बध कर रेते हैं । उस एक अलगर जो उसके साथ युद्ध करने सथा उसके नोरका निर्माना

एक अपनार को सरके साथ युद्ध करने गया उसके मोरका नियाना 4-दाका माक्रपणांका क्या मां कोई और अपनार उसके सामने व जाना था। वन्ता रहस्त्र अवनी संभा लिये इसर उसर किरवा का और देशपर विजय

माध्य करता एव ग्रुमकमानीको सूरता था। कन्ताने भारती व्यक्तमा प्रेमकर रविका सनका डि अपने कामार राजनीतिक रम बहार्ज । उनने मोमानिक काश "गाल गुरुको पुन्ता" थो "गय पर्या" से परियंती कर दिया। इससे गखा एक यो और वामीसे निकस सनोर्थ इन्हें

स्तरको जनन । **बाराज्य फेंड** शयो ।

मुत्तक का सुर्वितका विकारिक के कारणांक क्रिके यह कहा स्माप राजारा है का ant thing material policies to the main durant and think true. and the first former type fertiled bearing their time for a feet of a . प्रदान्तर प्राप्तान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान । व्याप्तान स्थानस्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थानस् সংশ্লেষ্ট বলহাটো হৈ সমূহ কৰে সময় সংস্থাত হী, পূল সংস্থাত সাম্প্ৰ কৰি । ইপ্ৰদেশ স AN MR RESERVE PRAISE NE MER TON PORTE POR TON CONTRACTOR OF A METER PORTE PORT काक का अनुब क्षा के हीन निष्टा करा मानिकारितान के तो ने के उन्होंने राजान बहुर । अवसी बाल निरुवार अञ्चलक । साम्याच्या रक्षा प्रीम सम्बन्धान र Lang march meet macheus mas dies werendt derset van der ma bet met met beschied nessus estas cineral esta esta pratecia nera met filipa entra la fineza 🎉 la finite eige bit alle garnerent bie leget birtele und felente gant i und e and the state of the sea sea with the season of the season पर करियम्बहर ग्राम प्रमावकी कारको पहल्य परिवास पर ना, धार पाँची है। हो अप give in lightenia electronia el como de la c Le martie marte fung ber benetitiger a total bei fine gift fe Exert desta fred represent were as a server devices or the erigh and access to and much a like the first tight of the fire and amount of the fire द्राद्धी स्ट्रांस ट्रावर १५ चर्च प्रताह पर राष्ट्री । उस सम्दर्भ प्रताह स स्टब्स recommendation that the same will have a to advise a set of a set of and Bude all water to would have a month with the motival get great that April 1 - Altrigia mit lings ital a dital in think of the content of the angle and all हाई है पूजर करने अने जी। जनाने करने जाद अरेक सम्युक्त हरेगई राज्य । Lines The same was in the state with weather and the the man work to and with that had not a located with medical benta miles and good with

विका कि जाक दुवह बादी के ग्रांजर के के वर्ज । प्रकार प्रकार के कार्ज । प्रकार प्रकार प्रकार के कार्ज । प्रकार प्रकार के कार्ज । जार का जार का

बन्दों के समाधित के विकास के विकास को देवा है। तान व्यवस्थित दिनमें दिन रहें । निहित्ताहर्क माकनदाक समार दिन्छ के के विकास विकास देवाओं, नहींन कि टूट महिन्द सन्तरहार होते हैं केना जानमें किया है पूर्व है निहस्स के देवा है सदा । प्रवासने के समी केना होत्य स्थाप है कर है है। अपने राज्यमें मिला लिया और मीरमनुको अपनी भीरमे शामक रहने दिया । उस समय खालमाने फिर उठकर अमृतसर और पर्वतींका मध्यवर्ती प्रान्त

अपने अधिकारमें कर लिया। अनुभागिय तनके विकद सेना लेकर घला और दिवालों हे दिन उन्हें पराजित किया। अदीना बेग उनमें मित्रता रायना चाहता था अतर्व उसने नाममात्रका कर छेकर उन्हें छोड़ दिया पृष्टिक उनके एक नेता

जस्सा सिष्ट तरसानको और सिक्खाँसहित अपनी सेनामें छे छिया। जब मीर महाबुद्दोनने मीर सनुझे कन्यासे विवाह करके पंजाब से लिया तो दलने अदीना वेगको सासक निश्चित किया । सबद १८१२में अहमद्भाइने किर

आक्रमण किया । यह अपने प्रत्न तैमाओ शासक बनाकर छोड़ लाहीरपर निपत्तो गया। समुरने प्रथम कार्य यह किया कि जस्मानिह कलावके विरुद्, जिसने रामरोनी कीटपर पुनः अपना सामन स्थापित का स्ताच्यक्रिहार

ायका, नियम सम्मान कायम जान मान मह कर दिये। द्विपा था, सेना भेजी और तम तुनी क्या ताम नष्ट कर दिये। इसपर समस्य विशासीते तिस्य एकत हुए। स्वाहीर उनसे भर गया। तेहूर दुर्गायत होतर स्वाहीर क्रोड़कर चनायकी और पता गया। अस्यामिनने स्वाहीरर संधिकार कर के अपने नामकी सुत्रा प्रचलित की । सुद्रापर यह बाश्य किसा गया "खालमा-

पर करना नामका छन्। समाजन का । छन्। स्व वास्त्र । एका पान की हुपाले जस्पानिह कलालने अहमदका देश जीवकर हुने प्रवस्तित किया।" तीन यपके पक्षानु जब अदीना येगने रायोगाको अपनी महायताके छिपे बुलाया

तो भिक्त छाहीर छोड्डस आक नये । अहमदताह फिर आया और उसने मराठाँको ा स्वरूप जाबार जाइकर शहर गया । अवस्यवाह एक व्याप कार वन्या सार्वाचे पानीपतके मैदानमें पराजित किया । अवस्यदाहके छीठ जानेपर सिश्स नेतामंत्री जिस्र भिन्न स्थानेंमिं तुर्गे बनाना आरम्भ किया । चहनसिवहने एक दुर्गे गुजरांदाखानें बनाया । अब बुरांनीका सुवेदार उससे खुद करनेको आया हो सिश्त समस्त दिलाओं में पृक्षप्र ही गये। उन्होंने उसे भगा दिया। उसका सब सामान सूट किया। इमी वर्षे सब सिरम्ब अमृतसरमं गुरूव हुए । रुग्होंने मासेरकेटलाको जीत तिया, श्रीर जरिक्टवास्टार है ... . है . है ... ... ... ... भारताली

विद्या आवा और अस्ती हुन स्वास्ति । विद्या स्वास्ति । विद्या । विद्या अस्ति । विद्या । विद्या । विद्या । विद्या क्रिंट आया भी लविवासाठा सब

क्या। इस बुंदेन पर्नदे का है? विवास स्वास हमा इस बुंदेन पर्नदे का है? विवास साम बना इसाइ आवानिक्स बीजारण इसना वस्त्र इस्त्र कि वर्ग दे वेद प्रदेशकात राजा बना दिया। बीटने समय उपने एक आपे आवानीसफो आहोरडा सामक निवुद्ध हिंचा, किन्नु जाने जाने अस्त्रमादक स्तिव्ह रिस्ता स्वास । तालासरी गीओंका वर्ष किया सम्मित्रहों के सिनस्टर विकासोंके सिन्द सम्में और उनके स्त्रूप्त सम्बद्धिकों पृतिव किया इस क्रानास सिक्य छोत अधिक वर्गकित हुए। समस्त प्रवादमें एक अभि

इस क्रान्स सराब छात भाषक रणाजन हुए। समस्य पनावण पुर प्राप्तरित हो गयी। यिक्तोंकी सक्या दिन प्रतिदित बहुनी भारत्व हा गयी। जोगोंकी विद्याय हो गया कि यिक्ताति धर्मकी रधांकी रधांके दि

भिष्योग उर्चजना- उत्पन्न हुई है । प्रायः चत्रावके बाद और राज्ञुन (यश्मीमें मिछने ल्यो । उन्होंने वृदयशंकर पहिले कपुरार अधिकार क्यि । साजेर कोटनाके मांद्रा वर्ष किया, श्रीर चाडीप सहस्र गाएमाने 41 2517



सरिन्द्रपर भाकन्य करके वहाँ के सामकको नीचा दिखाया। इस प्रकार सतद नदी (सनलव) से यमुना नकका समस्त पान्न निरुत्रों के अधिकारमें आगया। सिस्त्र किर सहारनपुर होने हुद दिलीको और बड़े। उन्होंने भरतपुर के वाहों के साथ मिलकर दिलीको जा परा। अहमद्भाहके पुनः आनेपर मिस्त्र वहांसे लीट आये। अहमद्भ-माह घर्म विचादके कारच सीम लोटा जा रहा था, सिस्त्रोंने उनका पीछा किया और उसको संत्रित तुट ली। काचलीमतको लाहीरसे निकालकर उन्होंने केलम नकका प्रान्त अपने अधिकारने कर लिया। समित्रदें गिरा दों और उनको सीवोंको कक्षानोंके हाथोंसे सुअरके रकति पुरुवाया। किर संवद १८२१में सिस्त्रोंका पुरुमता कन्दतराने हुआ, वहांगर लालनाका राज्य प्रसिद्ध किया गया और नयी सुद्धा प्रवित्र की गयी विवरर 'देश' खेश' और 'क्वर' ये तीन सब्द थे।

इसके उरास्त दो वर्ष सुचने स्वनीत हुएँ। इन दो वर्षोमें सर स्थानीसे साहसाने अमृतसामें दोपनाराके समय एक्य होकर किर गुरुमता किया। वे दरधार साहवके सम्मुल अपने सब देशों तथा विवादोंको मुखा

विन्यसम्भ देने थे, और गुरुवाधीको मुनकर सब बातोंका सर्वसामाविसे बारह मिनले निर्धय करने थे। इस गुरुननासे समस्त विजित-देसके राज्य-प्रदम्भका निर्धय किया गया। समस्त देस १२ यह नेवाओं में

विभक्त किया गया । कुछ कालके वस्तान बन्होंने थोड़ा योड़ा भाग अपने साथियों हो दिया । ये १२ बान्त १२ बिन्दर्जे कहलाने थे। हेनके नाम तथा विभाग इस बकार थे—

- (1) मिनज भगिया (इन हे नेजा भंग पीते थे।) खादौर, असुनसरसे स्टबस्तकहो यह मयसे बड़ी मिनज थे।
  - (२) निवानी निसल जो कि निवान उठाकर से जाते थे।
- (१) महीदी या निष्टंग निमल, ब्रोकि महीदेशि सन्तान थे। इन दोनों निसलोंके स्थान करनाल और फिरोजदुरके मध्यमें थे।
- ( ४ ) रामगढ़िया नियल (रामरोनी दुर्गमें) अस्तमरहे समीरस्य देश, पर्यन को और ।
  - (५) तक्किया मिनज, लाहौरके दक्षियमें राजीके तदसर ।
  - (१) बाह् वाहपा, स्यानडे इक्षिणीनर नटडे माय।
  - ( ) गनरेपा मिनल, भन्तनर तथा पर्वतीके मध्यक्ष शाना।
- (८) मिहदुरी मिनल, स्थानके दुर्बको धोर और सतलबके मध्य ब्रह्म दोनों नदियों मिलनों है।
- (९) शब्द बुढिया निमन । भंगी निमन हे दक्षियमें, चनाब और समीहें मध्य ।
  - ( 10 ) देवींबात मिमल, मनलबढ़े करर दाहिने तदार ।
  - ( 11 ) इसेंट्र निहिया वा राज गाड़िया, जालंबर दोधारमें ।
- ( ११ ) कुंडोंब्स निमन्न, आव्यसिंहबो निमन्न, मोडेग्डर और मोनाम हे मध्य, और सरहिन्द नया दिलों के मध्यमें ।

सत्र सारता इन मिमलोमिने क्रियों ने क्रियों के अवीन हो गया परानु एक गंद-इत्य वन अकालियों का रह गया जो सांसारिक वस्त्रिके अवीन होना स्रोकार न रखे थे। उनका प्रत्येक सनुष्य स्वतंत्र था।

थी। उनका सन्दर अनुतर स्वतंत्र स्वा ।

दे सिम्पर्य दे प्रभावत्र केंद्र प्रशावत (outfoleras) भी भीर वे द्वी प्रभा
जन्मी रहीं जन तर ि महाराजा रण्यीत निहते उनको एक माणानमंत्र मिला निया।
प्रदूष्ण से मेरे । वन कि महाराजा रण्यीत निहते उनको एक माणानमंत्र मिला निया।
भारतीको भी । वन कि जन माणानीते, जो स्वतिक माला क्या नियोनीत्र पर पाणा
किने पुण थे, भी केमेरे इतकार किया तो कहमन् पाइके दुन विभिन्न पुण । जब
जन्मों ने भारत किया कि बहसाह होते लीडा के जानेवर अन्यत्त्र होता की भारती
करा भिन्न प्रस्तिको वे दे हो। 'जब वह समाचार अवदा दाहको नुनना गणा में
समने कहा 'अनुन पालिनो नहाताहोको नाव्य समाची हो" असी अवदायो जीवित हो चा कि उसने अपनी भविष्यद्वाणीको पूर्ण होते देख शिया ।

विषय १८६५ में भनिज सार फहारहात्व भारतचे भारतचे प्राप्तना क्या । वह सारतमात्र रहेण, किन्दु सामी मेना विद्रोह कांद्र और तथी अराष्ट्र पंत्र भारतमात्र रहेण, किन्दु सामी मेना विद्रोह कांद्र और तथी अराष्ट्र पंत्र भारतमात्र हो। भागी वह भरत पहुँचा या दि सकर पुक्रिया सिवयर्थ रोहनामा कोद और जिला जिया। भंगी सिवायने राजारिक्षी लक्षा है साम स्थानार्थ के तथा । यहाँने काल महार हरिनद गुल्तावर्ध मेर मेर स्थितार्थ के रिया । यहाँने काल महार हरिनद गुल्तावर्ध मेर प्री गुल्तावर्ध निक्र दिल्लाई गुल्लावर्थने दृष्ट स्थादे हि साहित्याह कर्षे एक्टी व सं गाँव निक्यंत गुल्का आव्ह्यदार्थ एक त्यावन स्थाती थी । वन्हे स्परित

.....

करोड़िनाहिया नरदार उदेवलिंह चतुनावर नज़ीतुरीवाको दश रहा पा कि दिलोसे बादमाही मेराने दोनोंके विरुद्द नस्पान किया और करनारु पुनः से लिया । अनर्रानह और बचेलनिंह बुगुलमेनाके नाय नंधिको पुनर्ने छने हुए थे। जब लाहौरसे निस्त्रसेना उनकी नहायनामें पहुंची तो सुगृदसेना ततकाल दिली सेंद्र गयी।

नजीप सहेलाका पुत्र बाद्धालां सिन्होंको बहुत सहना था, और सिन्होंकी सहायतासे दिलांमें अपना साध्य स्थापित इरना चाहता था । यहां तक वहा जाता है कि उसने विधित्वें " रीहल " (असून) लेकर अपना नाम धर्मानिह रस डिया था।

बस्मानिह मरसाब राज गहियाने पंजाबन्ते निकल कर हिस्तारके समीय आ देश बनाया और बड़ांने कर बाल करता दिलां तक चला गया। उसके प्रधान फुलकियों नया कहोड़ सिहिया सरहार येगातार होकर कहेटलण्डले भी कर पात करने रहे । महादाजी निधियाके साथ वो कि दिल्लीका शासक था उनका यह मधिरव किया गया कि दो विहाई विवय सिधिया और एक विहाई निस्तोंकी होगी । इसका प्रयोजन सरतया अववको विजित करना या ।

पंजारमें इन समय जबनिष्ट गनहैया बड़ा बलवान् मरहार था। उसने बड़व-लिहर्न पुत्र महासिंहको अपनी रक्षामें रखा। महासिंह भी बढ़ा शुरवीर या। इनने पहिले रङ्गलनगर असलनानींसे जीता । अन्तको

नवत् १८४२ में उसने वयसिंह्झ ध्यात त करके जन्मुके मदानिह

सर्वोमें शामिल होकर बहुतता रूप्या बाह किया । वपनित्र इतना अप्रमन्त हुआ कि दोनोंने पुद्ध होने छगा । अहासिहने बस्तानिह तालान रामगढ़िया और राजा मंमारयन्द ( जयनिहारे प्रमु ) की भरती सहापनामें बुलाया । गर्नहेबा निसलको परावय हुई । संसारयन्त्रने कोगहाँके कोटरर अधि-कार किया और बल्मानिहने अपने देशको सम्हाल लिया । जहानिह अब पंजाबने वहा बलपान् वनिद्ध हो तथा । अपसिंह्या पुत्र गुरबब्दानिह सुद्दने भारा गया । इयकी विधवा रहीने भएनी बन्दा नहा नहके प्रवक्ते विवाहमें देना स्वीकार कर लिया ।

#### चोथा प्रकरण

#### महाराज रखाजीतसिंह ।

संवत १८४८ में गुजरातक जंगी सरदार गुजरातिक मर एगा हो गुजरातरर आक्रमण कर दिया पर्नातिक होता का कर करकी आयुर्वे मर मध्य राज्यातिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक

े देशक ने पुरस्कान पुष्ट के हुम् स्वीतः व्यवहरून

राहरमान भी मलसमें तो शुक्तम, मुस्मायके विश्व किन्तु, स्तुर्धा यह वर्षानेके लिखे कि समस्त अपक्राम दक्षमी साम्बा

यह दरानक तथा कर समस्य प्राप्तकार वस से से क्षेत्र में की से के से किया है किय

र्णनीतसिंदक जमम कार्य भगी सिमानसे माहीरका अधिकार केर्या था।
यह रम्पोने तत्काम ही नानहैजा सिमानको सहायताले साछ कर किया। वयी व प्रत्यो
का निजासुरीन परिक्रे अभिगोंका पत्र करता या किय वहारा ४ एज नाव अथा वयन रणनीतसिंदका कर दाना होगा सीकार कर सिंदकी प्रत्यो किया।

**ार**ा स्त्वतिहरू।

स्पर्कतन्त्रिक नामकान नामके निर्म नशा बर्बे सरसर स्थाप्ति वान्ति रिकाली महातास के स्था

मेक्ट्र का विक्राहर के किया है।

वन का हुनात सीक में उनके कि हा करण हाता । नास्ट्रको क्या क्या क्या कुछ आस न दुवा, ने सार्वर सर्वे निहेल्लाम क्या कुछ क्या पुद्र बारम्म हीराता ।

र राज्य । स्वयंत्रिक्त हुम्मे क्या हुन्य था।

बोटानि इने कंग, नार्ने शहर

नंबर १८६२ में हैं के कि अम्पाद

न स्त्रे रह सं श्रीकर्ण । जुनना दिना क्षेत्रिक केला है। THE REPORT OF THE

und trifige . Etal Littery

याँ उद्यक्त 🚜 THE REST.

हा दिवा। कार्वे रकार कार्यकार के किया। ভুৱে জানাৰ হুৱা, ৰাইৰ

ू, १८६६६ प्रतिद्वासिक गरा है।

महिलिये, जीवन कर्मनी के अपने हैं उर्वे मा उत्तर होना प्रस र दुव नहीं है। उस कालका के

उन रनक चाइनी पी.। इस जनमा दुव स्वीकार किया और त्तर मा दिसः। खरातिहरू

निर्देशी क्याबेनाय दुशाया रता... स्था दिसा होती बाहर उत्र केतिसक्तिर स्पत्र हुआ

को विवाह हारा नवा विकित क पनी बन रहे । वत्यवाद इन्ह्रा ध्यान । इन्द्रें इन दोन बान्तिको विक्य कर्रो

्यको स्पर्के मार्चे महतू हुनै राजने पर क्या गाह्युवा भागवर महावता व त्यकोतिक स्थानम्ब क्रीसक्ति दे त्रोताच्ये स्थानक महायुक्तमे व्यक्ती भेटि हु

कुछ न इबा । साम्युवाचे घटक हीते हु गणबुक बनी रबस्ति हो या है स्यानसम् आतासम् विसा । स्थारि ं सन्तु न्यवस व हुई. और कानस ३ नगुराबाको रेमारमने बजीरके बाउँने रिकास दिन

क स्था , रिस बाहरेंच मेंब दिया। इसवे प्रका रहमान मानी, महरह तम सामोद्रीके स्थापीत ानुस्टाने मुना कि र- आह अरह तर हुना है

'रन्ट इसका लिख् ाने भाईचा गाँउर इस ्री (ध्ड देना कः इस्ते व

अधिकार किया। इस समरमें दिलीयांका सरवार तारासिंह मारा गया। रणबीत-सिंहने उमका दोआयका मान्त के लेनेका निक्रय किया । साराध्याकी किया हथी राहों के दर्शक स भयभीत होजा

अमेजी सवर्तरे । मियता परे ।

करनेके लिये भेजें। कपरसे सिनेस विवासतीका वैपटेयन अंग्र जीसे सन्तीपजनक उत्तर न पाकर छोट आया । कारण यह था कि अंगे जी साहार नेपेलियनके बाक- को उस समय मारतपर्यपर नेपोलियन तथा कम ( दर्की ) के

आज्ञमण्डा अय था. इसस्टिने वह श्लामीर्गाहरू मित्रत हाना মতকা স্ব चाहती थी । , चन्नुत्मार मेटकाक उन्ह प्रयोजनके भेजा गया । स्यानीतर्सिंह मेटकाक्तरे कमुश्में मिले परन्तु उन्हें अन्तके विवद् अंग्रेजींसे मित्रना

करनेकी कोई आयश्यकता प्रतीत न हुई। उन्होंने इस बातपर बातांताप समाप्त कर दिया, और सनजज पार करके फरीद कोट समा अम्बरजा जीत लिये। इधर मालेर कोरजा और थानेसरसे कर लेकर परियाला के राजारे मित्रता कर ली । मैटकाण इस कार्यवाहीयर अध्यस्य हुआ। उनके कहनेयर आंत्रहोता स्थानीय-विहको रोकनेके लिये नेत्री नयी। अंदरमान इस समय प्रदेशक समायार भाग कि नैपोलियनने साराज्यपर आक्रमण करनेका दिवार स्थान दिना है। इसकिये अप्रे जोंको अब स्थानीतांतहको निजनाकी कुछ विस्ता न रही। अब गर्बीने ब्राजिक नाम जोड़ा के पर वातातावाड़ी जाराशिक द्वारा के का विकास ने पूरी पेट पर सामजा पर विभाग के निवास करते कि सामजा कर कि स्तर्भ के कि सामजा के अपूर्ण के सामजा के कि सामजा के सामजा कर सामजा के सामजा कर सामजा के सामजा कर सामजा के सामजा कर समाजा कर समाजा कर समाजा कर सामजा कर सामजा कर सामजा कर सामजा कर सामज निर्णय हुआ 🛍 अमें जीते थाथ मिश्रता की जाये । अमेज राष्ट्रीतांसहको सतस्यको भोर राजन चाहते थे। सवाव १८६६में देविष्ट अन्द्रार कुनीने प्रसिद्ध दिया वि सत्तावज्ञ क्यरकी रिवाममें अर्थ बॉडिश स्थाने हैं, और वे स्वातीवज्ञिक प्रतिरोध के निये पदि वे कवपर आक्रमण करें तैवार हैं। स्वातीवजिन के

หรับกลับ เร็จ शर्मको स्थीकार करना हो। हचित समस्त । अग्रतसामें निवास

दिला समा । असारे समानाओं विश्वण विश्वित शानाकी हो। कि सत्रका नदी सीमा निश्चित हो गयी । यद्यपि उसके प्रधान विद्वार प्रयोग रणबी-नार्वात प्रतिकार की बार्वात का वार्वात का वार्वात का वार्वात के प्रमान प्रतिकार की वार्वात का नार्वात का नार्व नार्वात विविध्या और बोलकर है साथ दूर्वो हुगा क्यायरात करने हैं कि वे वह मिलकर का वार्वात का वार्व भिद्दके पुत्र सङ्क्रमिदके विवाहपर अविधिके समाज पुलामा गया ।

रणप्रीतिवाह के किये भारता साधाल बडानेकी अब एक ही दिसा रह गयी,

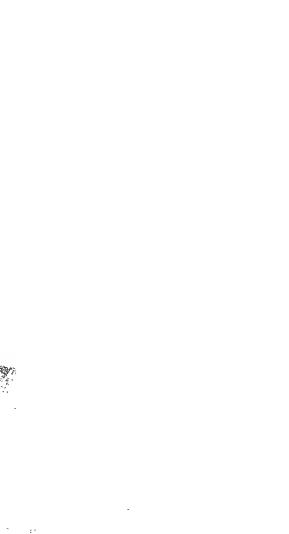

भरमा ताहरमान मी कानुजर्म प्रत्यान कर युवायकी थोर पाल साथा। जारते वर्ग वर्ग प्रत्यात प्राप्तांक कार्मारे सामां वर्ग वर्ग प्रत्यात प्रत्यात कार्मारे सामां मार्ग्युरत्यात कार्मारा आपना कार्मार सामां मार्ग्युरत्यात कार्मारा अवस्थात कार्मार कार्मा मार्ग्युरत्यात कार्मार कार्म कार्मार कार्य कार्मार कार्य क

दीरा था। रखजीतसिंदको उपको सेनेकी यही इच्छा थी। कर्

मंदिनूद शेरा प्रकार यस्त किया गया और मित्रताको स्थिर करने के बहाने परा ड़ियो परिवर्तित की गर्यो । यह हीरा श्रुताकी पराझी या ।

भगा अब यह राजनितरे हाथते आतावा। "कोहेंहुर" के महत्रपर्धे पह डोकेंकि है कि महाराजा राजनितिदेश्ये किराने दूज कि इतक मुद्दार वर्ष है। उन्होंने उन्हों रिद्या "पीच जुने"। आंक सेनाने महार्थिय नेता किया तो जारेन्सण "कोहेंहर" प्राप्त करनेकी बड़ी किया थी। जब दो तीन दिन तक न मिला नो बह बड़ा रिमिन्त हुआ। नैकिटने काराम कि उनने एक एसस्या उठाकर एक स्थानगर राज दिया है। यह वह वह कर के स्थान कर कोरानको शांति हुई नि

शाहरपुताको रणजीसमिहपर कुछ सन्देह हो गया और यह भागकर भग्नेजें के पास लिवियाना चला गया।

सन्द १८०१में रणजीतीसहने कास्मीरपर आक्रमण किया। मोहकमयन्द दूरे स्वानस्त्र मा। वहाँक प्रधान ज्ञानको मुख्यका किया। बाहु-बहु आ गर्थी थी, अन्ता रणजीतीमहको छीटना पुत्रा। अगले हो सीव वर्ष सहाराजको प्रधान और कासीरके मुख्यमान और आर्थ सहारोंको पराधीन करनेने छने।

सबर १८०<u>९ में लड़कीमह सेना केकर शुरूताबरार बहुत।</u> त्रीब वर्ष हुएँ लड़कीमहरे बामूचर जित्रक <u>त्रोत की थी। शुरूताल जेतर</u>रत अधिकार हो गया क्रिन्दु तुमें बाढ़ों था। सामिक अक्राओं अरने साथों केकर प्रार्थाण १८४३ दुनेयर पहा यहां को स्वारत अधिकार कर दिला। सुनक्करे

इड मान मननार रायदानीवर स्वरं नेराज्यतार सेवा केवर खड़े। नेरा राज्येतांको योग भीर नवर १८०० में नेरा इनलाईकारों मो भगोब किया। राज्य मुस्लार भजेतां आहातों सेवा केवर वर्ष । राज्योंने राज्यार भारत कि भो नेपायां भीर खड़े। राज्यार प्रतान बाद्धाल्यार विकास के कारत की कारा में दिन राज्यों महिले खारीन राज्यान का विकास करना जीहें कारा में दिन राज्यों प्रतान के बाद्धाल स्वरंग कार्या मुस्लाई अर्थनां में दिन राज्यों बहुत भेनन्त्र क्षारं स्वरंग किया के बाद्धाल क्षारं के स्वरंग के स्वरंग कार्यों के स्वरंग कार्यों कार्या के स्वरंग कार्यों कार्या के स्वरंग कार्यों कार्यों के स्वरंग कार्यों कार्यों कार्यों के स्वरंग कार्यों कार्यों

हम समय दक स्वार्ड जोहरी अस्ता साम्य हुनै विस्तृत कर किया या । उन्होंने सुरुद्धान, क्यूमार और नेताहरको जीव जरके अस्ते विकारोको हुन्है किया । उन्हों प्रदेको हुन्को निकारी राजिटक करनेको यो किन्दु सिम्पस्स अमेचिको आन् भी यो । इस विने होरोको सोजिन नहीं आकर स्वत् स्वारो ।

सबद १६६० में दुल्यानीह करा भारतीह महारायको मेरामें रासिय हुए।

दे होती आई उम्मूके मार्थेत राजा रायोहोत्वको जातिने थे। भारतीहरे असे
महाराये महारायके हरायोमें बहुत प्रतिक्ष गार रायाहोते प्रश्तिक प्रशासने हरायोमें बहुत प्रतिक्ष गार रायाहोतेल प्रशासने अस्त अधिकार जमारा रहा । योग्न ही समझे रायाहर रहा तिक प्रया। हाजा दुल्यानीहरे वहार तक अस्त रायाहर रहा तिक स्या। हाजा दुल्यानीहरे वहार तक अस्त रायाहर दिल्ला वर किया। हरायोमें हाजा भारतीहरे अस्तितिक क्योर असंदुर्शन बहुत मार्थे या और प्रश्लेव रायाने महाराज स्थाने नम्याहर वर्षेत्र क्याहर हरियाह दिस्त कारत्याव वरायाहरा । स्थाहर कार्योजे हरिया स्थाहर हरियाह और बहुत्याल हरियाहर सहस्त्र क्याहरीहर अस्तु हरिया हरिया हरियाह दिस्त मार्थेतिक हरियाहर सहस्त्र क्याहरीहर अस्तु हरिया सर्वाहर हरियाहर स्थाहरीहरू स्थाहरीहर स्थाहरीहरू स्थाहरीहर स्थाहरीहरू स्थाहरीहरू स्थाहरीहरू स्थाहरीहरू स्थाहरीहरू स्थाहरीहर स्थाहरू स्थाहर स्थाहरीहर स्थाहरीहर स्थ

रिक्ट हुन्य ।

रेंसी समय मिन्दर सुरकाण्ड अंग्रेज यात्री - महाराजके दुरवारंग भाषा महाराजने उमका यथीपित सरकार किया। जब उसने अंग्रेजों हे साथ स्वाह लोकनेडे किये कहा तो महाराजने यह बहुहर टान्य दिया क्षेत्र प्रश्ने क्ष इससे सरकारकी कायमें बहुत अन्तर का जायगा । उसी सन भरतपुरके बाद राजाने भवने छाहोर हे बाद भाईस भव जो है कि ह छहनेके छिवे सहाचना मांगी। स्थातीनशिष्ट यो हो सरी

100 रहे ' व रूप प्रमाण प्रदूत्व प्राप्त की है जा प्रमाण प्रदूत्व प्राप्त की है जा प्रमाण प्रदूत्व प्राप्त की है 

इस समय मनलक्षके कारके भीन नगरों के सम्बन्धन परस्रर कामा हुआ। भीर अन्त हो यह निर्वाय हुआ कि आनम्बद्धर और दुनी की सहारायह पाम रहें भौर किरोजदर अमे जीके प्राथमें।

राजा प्यानश्चित्रका ग्रुप्त बीसानित् यहा चतुर था । सहाराज स्थसे गर्हे यसच्च थे । उन्होंने उसका विवाद राजा संगारभन्द की कन्या है साथ कराना चाही। रानी और समार्यण्य असे हों ज्यान भाग गये फिना उसी कुनकी एक भीर कर्ताने विश्राह बची प्रम थामडे साथ दिया गया ह

सवत् १८८२ में रेजारसम् बहा भव उत्पत्न हुना । विश्वान एवं प्रदेश र्वम्मन अवसन्ताम मना मशीनामें लाटकर पैतृत्वतीका नावार अन देश । वर्ष अपने क्रुड अनुवायी केंद्रर पत्तावस्थ ता पहुंचा। 'बड़ो पपने

वेद्यंत भरवदमात काफ़िरीके विकाद बहायके मित्रामाका प्रयाद करते बहुर पर प्रश्य कर किया । पुत्रीवह सम्बाधाराड साथ मध्मे वर्षा करमन्त्राह हार गया किन्तु मिक्ष प्रमुख गीजा न कर एके कियम प्रमुख दिन और बङ्गाया । प्रवास रच्यात्रिया सामक बारमुहमाह भीर स्मवे मार्ट मुहताब मुक्रम्बदको पराजितकर सैक्यद और उसक माजियोंने प्रधानश्यर अधिकार कर सिया । राजा शामिक नगर केवर प्रपाद मुक्तराकेवर स्था । विव्यान वेजानस्य भागकर काश्मीर का पहुंचा और नहीं एक बुद्धने बाता गया ।

रगर्मनिवद्दश कर इस सम्ब उन्नतिक वा । अमे निश्न दिल दुवा िकत सहमाप्तत जिल्ला करना पाहरा है। महाने मी निकास के इंद्रा प्रदेश की । अर्थ विकास के स्वाने विकास mer merrese ope facte fes 79 ast wifere राय इक्ष बतानपर समार असरम असाराअन दिला जीर दलसे पुरु मना रियर निकार-का योज्यक जिला सवा -

इसमें थीरे हिन पहले ऑस्ड स्थानके बादताहकी ओरपे चोड़े उनहार देनेके लिये मिस्टर पूर्त निन्य तथा राजी नहीं के मार्ग महाराजकों मेगामें उपस्थित हुआ। उसको अयोजन यह देखता भी या कि दूस नागैद्वारा पंजायसे

विदेश हुए में सर स्वाचार हो सकता है या नहीं। अबेज़ी सरकारने निन्धके अमोरोसे निन्ध नदी द्वारा ब्यापार करनेकी आज्ञा नाही। उधर 17.7

क्सान वैद सहाराजके पाल उसी प्रयोजनके लिये भेजा गया।

रणजीतिनह सादन् मिन्धार हाथ मारना चाहते थे। उन्होंने इच्छा बड्ट की कि एम अंबेज़ोंके साथ मिलकर मिनवार बाकनए करनेके लिवे तैयार हैं। अन्तको उन्होंने ब्यापार शोलना स्वीकार कर लिया किन्तु नायही इह दिया कि इसमें हमारे राज्यविस्तारके क्रममें बहुत विष्त पड़ेगा।

सिन्बते असीर अबोज़ोंके द्वन आनेपर स्पाकुक हुए । बन्होंने साहगुजासे तम्बन्य करना चाहा । शुकाने स्टाबीननिंहसे कहा यदि आप मेरी सहायना करें तो नैं फिर बादशाह हो मझ्ता हूं। महाराजन बड़ी बड़ी राते पेन की। उनमेंसे दो यह थीं--(१) समस्त अकृगानिस्थानके अन्दर गोराथ यन्द्र कर दिया जाने।

(२) सोननायके निन्दरके द्वार गृजनीसे चादिस लाहर यहाँ लगा दिये जाउँ। अन्तको यह पाने रह गर्नी।

ताहशुत्रा पुनः ब्रापुङ लेने ही चिन्ताने था । इसीजिये महाराजको पेतायर-पर अधिकार दूब करने की चिल्ला हुई। सबत् १८९१ में हरिसिह नज्या और पर आपकार दून करने को उप अप उप कि स्वास्त्र पहुँचे। उन्होंने सुरुतान सुहम्मद्को हराकर तुनराज नीनिहासिह सेना लेकर पराानर पहुँचे। उन्होंने सुरुतान सुहम्मद्को हराकर तामन अपने हापमें ले लिया। हरिसिह उसके उपरान्त सीनामान्यके परानाको वगमें करनेपर कटिचद्र हो गया । उसने बन्तू, टोक, इज़ारासर कई बार आक्रमण किया ।

रखबीतसिहकी दृष्टि सिन्यस लगी थी। सिकासुर लेनेके लिये उन्होंने अनंद दशय किये। उन्होंने सर्व प्रकार यह किया कि अमे स हमारे काममें त्यस न दें। परन्तु यह कैसे हो सज्जा या ? अझे झोंने क्सान परनकी अमीरोंकी थीं ज्यापार खोलनेके बहानेले नेजा, परन्तु उनका विचार उनके साथ दूर सम्बन्ध इत्य करनेका था। उथर नहाराजले कड दिया कि यदि आप शिकारपुरण आजनग करें तो हमारे व्यासामें विष्त पड़ जायता । इस ठिये हम आरको विरोध करेंगे । रगर्जातसिंहके सरदार कहते थे कि आर अंब्रे ब्रोंकी चिन्ता न करें । परन्त उन्होंने उत्तर दिया " महाठाँडे दो ठाख भाले कियर गरे।" किर भी थोड़े बाहर्से रहजानके दुर्गपर उन्होंने अपना अधिकार बना ठिया।"

सबत् १८९२ में दोलामुहम्मदत्ती शाहगुजाको पराजित करके बहुत निभेष हो गया और उसने जिन्दांते पेसाउर लेनेका विचार किया । उनने असे तीसे सहापताके

लिये शार्यना को। परन्तु अबेजो सरकारने दतनो दूरको निवना बन्नित न समर्का। खैस दराँकेपास दोल सुरस्तर-देश्य सुद्दम्बद्धाः

स्रोकी सेनाको रचवीतसिंहके सिन्दोंने धेर लिया । इसरे दिन पराजय दो तोचे वहां छोड़क्त देंस्तजुदम्मद् पोछे हट गया। इससे नारवर्षका बतिवास ।

मांगी । - रणजीतसिंहने इस चेष्टासे अवसीन होका नोस्तासुहस्मदमे सन्धि करनी पाही, किन्त यह अपने कलंकका टीका घोता पाइना धा

हरिभिंह जसस्दमें सेना छिये विद्यमान या । वैद्यान गंवन १८९३ से जमस्त्रका सुद्ध <u>हुआ । अफगान उसमें फरीमून</u> न हो सड़े । हु<u>स नुदुर्में हरिस्</u>ति जन्मी होक्र-मर-गया। पुरान विकारीहा आगमत देख कांत्रल छीट गये । महाराज अपने सेनापनि हरिसिंह

नलवाकी मृत्युका अपनाचार मुनकर री पहे, किन्तु युर्ड विवे सरकाल सैवार हो गये । रामनगरसे केवल छः दिनमें तीर्षे जमस्य पहुंवायी गयी । ध्यानितह वहां पहुंचा और उसने अपने हाथोंसे वूर्मकी नींव रखनेमें कुछी के महुरा

काम किया । भव अंधे ज़ॉने अपने मारको नीचने बालका सन्ति करानी चारी । इस रस्कार्य-चर्चाका परिचाम सर्वेपा विभिन्न हुना । अंग्रे क्रॉको रूप तथा फ़ारमने भय हो गया । इसिछवे उन्होंने निश्चय किया कि कान्छ है निहासनगर अपने दोस्त भाहराजाको विदावें । इस आक्रमणुका वहा भयानक परिचाम क्षता । संबद्ध १८९५ में भौजिहालिंहको विवाह जामांसह भरारीयालाको क्रम्या हे साथ वहा प्रस्थासमे हुआ । ' जब अग्रेजोंने शाहगुजाको सिंहायन पर विठानेका दुई निरूचय कर लिया

तो रणजीतमिहको बहा कोथ हुआ। उनका स्तास्थ्य उस समय विगई रहा पा, अतः वे क्रक कर व सकते थे। अमेजी सेनाने कन्द्रहारको जीत लिया। रणजीनसिंहके चित्रमें बहुत सी उत्कंडायें थीं किन्तु इसी समय उन्हें सुत्युने था दवाया. और संबन १८६६ में यह "प्रश्नाच-केनरी" इन लोक्से प्रश्यान कर गया ।

इसमें कोई अल्युक्ति नहीं कि १९ वों शनाव्दी विक्रमीमें रणवीतियह मार-सवर्ष के एक बड़े स्वतिह थे। उनका वही स्वान था जो १८ वी संतारती के आरम्भर्मे

शिवाजी तथा इस्त्रजीतसिक्षक

10.000 काममें समानता

होतीने बढ़के हिरारे हम दुइडोडी पुरुत करहे सालाज्यकी सींव हाली रणजाताविहकों भी वैसी ही सफजता मान्य हुई। रणजीतीवहके आदमी धार्मिक बल्याइसं महे हुए थे। बेनका शाहनुवासे प्रतिज्ञायन, मी रजा की पेश मोमनाथ मन्दिर और कोहेनूर होराको छोटा छैना वपरोन्ड कथनकी प्रष्टि करना है।

भोन्त सेनाओं अत्यन्त निषम-वह देखकर रथजीत मिहतू गडी लाउपा हुई कि हमारे मिस्लोमें भी यही सगडन आ जाने। इस प्रयोजन के निये उन्होंने

एकाई, बैन्टोस, कोट, आदित्वेला, इन चार फ्रीन्च अफपरोंकी मीका रका । उन्हें अपने प्रयोजनमें वर्षे सकरता प्राप्त हुई । पारकाल देवपर वे अपने तांपवियों हो। लियानेमें तांप चढाना मियलाना मनाहा सगहन

चाइते थे। उनका अग्रेज़ी कम्युक्तें और घोसे बनाना मीलनेका स्वयं बडा बिचार था । वे पश्चिमीय युद्ध-विधिका अनुकास करना चाहते थे । उन्होंने हरूँ विद्यापियों हो सुधियानेमें हास्त्रों नथा अंग्रें हो मौत्तरें किये भेजा, ताकि ये एडटनोंमें कम आ मर्के । दिवायून्य होने पर भो वे दिन राज राजनीतिक अर्पों पर विचार करते रहते थे : जब कभी अर्द्रशादिको उन्हें कोई विचार आजा तो उसी ममय मन्त्रोंको शुक्त कर उस विचारको तित्रया हैते थे ताकि यह मूख न जाव ।

रणकोक्षीतर अपने आरको मदीन साहन्ताक्ष मेवक कार्व थे। सन राज्य साहन्ताका था। रणकोनीमहस्त्रे प्रदेश आसीर बहुन अस्ति न था। उन्हें महिरा-पान करनेका ध्यमन था। परन्तु उन मेमार्वका विचार करके विमर्गे रणकोनीमह ऐदा हुए थे यह होन बहे नहीं समक्षे वा मकते।

राहोतांन्सको अपने राज्यक बहुत प्यान रहा। या। अंग्रेज़ॉको वे महा मरको हृतिने रेग्नो थे। यदि वे पुत्रक होते या अंग्रेज़ॉके दिनी आनेने एवं इन्होंने अपना साम्राज्य बना लिया होता तो वे अवस्थित अंग्रेज़ॉका नुकानक बरते। रान्तु जिन परिस्थितियों के अन्दर उन्हें अपना कान करना पढ़ा उनसे वे दिया थे। जब जनात वैदाने उन्हें भारतका मात-बिब दियाया और बनाया कि राज्यन आंग्रेज़िक्स विद्व है तो उन्होंने दोर्च हाम लिया और कहा पुण्डू तन् ताहत हो जानेग्ना थे। इस महायुक्तको आच्या उन्हें भविष्यको वार्ने बना रही यो। पर महत्व यह है कि वे करने तो बना बरते हैं

केरळ, एक हातू वे रहा सुकने हे जिसके रहाविष्कृते सोग्य न ये—वे अरसा मसब अरने शानको हुई प्रतादेश जातके । इस बाहसे कोई ऐसे नॉनिस

हायन करनेता याच १६८ जो उनके भननार उनके निर्माण १८८ १८ १६ १६ विषे हुए भारतकी राग जर सकते। परन्तु वे तो निर्माण बढ और प्राप्त कर राज्यको हादि उस्सा बनने थे। उन्हें नागरिक-परन्थनें स्थित था। वे पत्तको है कि विजना नम्य हम इन हाजों के सांच-



# पद्मम खरह ( प्रथम भाग )

न्ध्य खडन संत्रेजीयी यसन्हरि



## पहिला प्रकरण ।

## दक्षिणमें फांसीसी और अंग्रेन।

हुपुले ही प्रथम व्यक्ति था जिसे भारतमें राजनीतिक यह स्थापित करनेका विचार सुन्हा। इसके दूर्व अंग्रेज़ लोग यज करके पचास वर्षके लिये जुएचाए हो गये थे और अपने व्यावारमें लग गर्व थे। अब उन्हें दूसरा कासांसा गरनर पुन्ते अवसर दक्षियमें निला जब कि हुपुले क्रांसीसी गर्वनर था। नसने दक्षियमें क्रांसीसी राज्य स्थापित करनेका उपाय

सोच लिया।

संबत् १८०० में हरिवर्षीय जातियोंनेंसे केवल अंग्रेज़ और फोसीसी ही उचल मविष्यको आसामें वैडे हुए थे। उनके पारस्थरिक संग्रामसं भारतवर्ष के इतिहासमें एक नया कम आरम्भ होता है। उनका संग्राम आरम्भ होनेके समय दक्षिणमें निजामने हैरायाहका स्तुनुत राज्य स्पापित कर लिया या, करनाटकार

हराभाइका स्थानन स्टब्स स्थापन कर विचा या, कर्ताडकार स्विहासका नया कन निज्ञासका एक नायम सालव करता या जो भरकाडका नवाय कहलाता या। विचनापत्नीम एक आये राजा या। तन्त्रीरमें ग्रिजा<u>जीको सन्तान राज्य कर</u>तो थी। और मैहरने आर्य जातिको रियासन् थी।

इनके अतिरिक्त छोटे छोटे किलॉपर विजयबनरके विनासके प्रधाद नायक लोगोंने अपना अधिकार जमा लिया था।

हरिवर्षीय न्यावारी इस समय तक अपने आपको प्रवाके सहूस समस्ति थे । जब सबत् १८०० में हरिवर्ष में आंग्डस्थान तथा मोसमें शुद्ध मारम्स हुआ, और महासके अंग्रें ज गवर्नर ने पाण्डिवरीको कांसीसी बस्तीयर आक्रमण करनेको तैयारी को तब यहाँके गवर्नर हुएलेने करनाटकके नवाससे आर्यना को कि अंग्रें जो हस प्रकार कगड़ा करनेसे रोक हैं । अंग्रें ज गवर्नर ने विना किसी प्रकारको आपतिके नवासके आसा मान को और जड़ावाँके क्यानको आक्रमण करनेसे रोक दिया । संवत १८०२ तक पह दशा रही कि कारोमण्डल वरपर के समस्त मनुष्योंपर, चाहे वें किसी देशके हो, वादसाहका हो शासन था । परन्तु वर्ष मन्यापर आक्रमण सम्मित्र कांकि तथा सैनिक शक्ति अंग्रें जोंसे अधिक देखकर मदासपर आक्रमण करनेको तैयारी कर हो । महासके गवर्नरने अपना हुव नवाबके पास इसिक्ये भेजा कि अप वह प्रसिक्षियोंको इस विवारसे रोके। गवर्नरने यह दुन विना किसी उरहार के मेवा था जिससे नवाय कुपित हो गया। वधर हुप्रके महाच उरहार लिये हुप् नवावको सेवामें अवस क्योगीमियोंको न रोका। यह सीन उपके लिये हुई कि उसने उरहारोंके लोगमें आकर क्योगीमियोंको न रोका। यह सीन उपके लिये

असाध्य मिद् हुआ । जब फाँमीसी सेवा महानमें थी और महासभी भ्रमी विजय नहीं हुई थी कि नवाबके बूत पहुँचे। उन्होंने बूप्लेसे विना आज़ाके युद्ध करनेका कारण पूढा और कहा कि यदि तुम बुद्ध बन्द नहीं करोगे तो नवावो सेता तरकाय पर्वेचेगी । इएले बहा बुद्धिमान पुरुष था । वह येमे कार्यों से सम्मालना अध्यो तरह जानता था। उसने नवाबको उत्तर दिया कि यह आक्रमण आपके ही मामके उद्देशये

किया गया है । महान छेटर में भारको अर्थन कर हूं गा, हुएनेको कांपचतुरता और उसे पुना छेटेक छिट्टे अर्था बहुताम धन आपकी मंद करेंगे।

म्बादके कुछ निरुचय करनेके पूर्व हो सन्नाम प्रायामियों के हाथ भा गया। इस समाचारको सुमकर वनने धनने पुत्र महसूजगाँकी देन महस्त सेना सहित महार सांही कहाने और उत्पद अधिकार करनेके लिये भेजा। वह मेना लेक्ट कई सहाह सक पढ़ा रहा फिन्तु हुप्लेने रसे महास अर्थेल उरतेले हुन्छार कर दिया। अन्तको नवाबने महासपर काकाम कर कॉमीनियोंडी निकान देनेकी वाज भेती। महकून-स्रोते धानस्राता धारचे जल सार्वाची सर्वधा धार तेना बाहा ।

· फ्रांसीसी अफ्नारके सन्मने अब दो हो बार्ने उपस्थित थीं, या तो बहु सामना काला या महासकी दे देता । दूसरे दिन उपने अपने मनुष्योंको तीपें सामने करनेकी आजा दी । भारतवानियोंको इस समय तक हरिवर्णीय सोर्पोका नदावी सेनास यह कुछ भी जान स था । आरखीय सैनिक प्रत्यह प्रश्नह

मिनदके पश्चान तीय दागते, फिर शत्रुके बारकी मतीक्षा करते थे।

हरियपंत्र सोप चलानेकी निया उसति कर लुडी थी । वे मिनटमें पांच छः बार तोर याग देते थे । जब जवायकी सेनापर निरस्तर गोले पहने खते तो यह स्वाक्त हो गयी और कुछ 🕷 मिनटोंडे भीतर भाग खड़ी हुई । योडी प्रतेपर जाहर महक्ता-साने अपनी सेनाको टहराया और ओवार नही है सटवर मोर्चा बांबर । उस है विचार-में यह दोइधूप केवल ब्वाइस्टताके कारण हुई थी। इप्लेने सी क्रांसिमी और सात सी भारतीय सैनिकॉको सामना करनेके किये भेजा । जब नवाबको सेनाको भोरसे तोप चली तो फ्रोमीक्षियोंकी पुलटनने धावा करके नवाबकी सेनाकी पराजित कर दिया । इस गुद्धसे मारतवर्षके इतिहासमें एक नवे शुनका भारका हुआ। इरिवर्षीय जातियों जो कि अब तक केवल ब्यापारकी ही पुत्रमें छगी हुई वी, राब-नीतिक कार्योमें भी भाग छेनेके छिये उथत हो गर्यों. और आस्तवर्षके नवाब शीर राजा भी उनकी सहायता है इच्छक होने लगे।

सब अमे जोने फोर्ट हैविहमें आहर आध्य खिवा। ऋईंव नामक एक किरानी भी उनके साथ था । हो वर्ष पशान इन्डेड और फ्रांसमें सम्बद्धी जानेपर मदास भव ताँको कापन मिल गया परन्तु दक्षिण भारतमें क्रांगीसी जातिका सिका जम गया, और करनाटकां तो अत्येक कार्यों अनकी चर्चा होने छगी। दूप्केने भवना राजनीतिक यह बड़ानेका हम भी सोध लिया, और यह उसकी गीति थी जिसकी भग्ने जाने उससे लीख कर बसीपर प्रयुक्त करना आरम्भ किया ।

मंबन १८०५ में निज्ञामुस्सुस्का प्राणाना हो गया। इसके छः पुत्र थे।
पिंद्रासनके लिये उनमें एरस्स्र निजार होना अनिवार्य था। एक भोरसे तो मरावे
सबसे उत्तेष्ठ पुत्र गाञ्जोवर्शनको ओर होकर अपने बलकी गृद्धि
निरामक्ष स्पार थाइने थे। इसरी ओर हुएसे अपनी नीतिके अनुसार कांसीमी
गर्गके लिये भगवा बस बहानेकी चिन्द्रामें था। निज्ञामुस्तुन्कके अनन्तर उसका
पुत्र नामिरवंग पिंद्रासनस्र वैठ गया। हुएसेने उसके भतीने
मुज़क्कर्यंगको और होकर, रामदान नामक एक माझपको हैदरागद्दी अपना
प्रतिनिधि बनाया। उनने नामिरवङ्गको सेनामें अविद्याम कैलाकर उसको वय
कर्या वाला। हुएसेकी चाल काम कर गयो और मुज़क्कर्यंगि सिहामनस्र
प्रधिकार कर स्विणा । अपके द्वारा करनाटका नवाज भी हुएसेका निज्ञ बन गया।
हुए कासके अनन्तर मुज़क्करायों एक पुत्र में मार गया और उसके स्थानस्र स्वन्

अंग्रेज़िको भी हुएलेको नीति देखका विस्ता बनी हुई थी, स्वर्गके यह अपने महाचक्रोंग्रे ही हैदराबाद नथा करनाटकच सामक बनाना चाहता था।

अंचे बोने भी आंचीनिर्वोके ततुओंके साथ होकर महावना करनी आरम्भ कर हो। हुव्हेंने बांहा माहबको करनाटकका नगान बनावा था। अंघे व सुहम्मद्दश्लोके समयंक थे। सुहम्मद्दश्लोने अपने आपको नवाब प्रमिद्धहर त्रिवनारखोत्तर अधिकार कर लिया। इसके विरुद्ध एक कॉमोमो सेनाने बाकर विवनारखोको पेर लिया।

माय रहने छगा और मराठोंके विरुद्ध लड़ता रहा । हुप्लेका मयज मफल हुआ ।

हाईव नामक एक नजपुरक अंत्रों वर्ग वो घरले भागकर भारतमें भागा या और मदायमें किरागीका काम करना या कुछ लेगा लेकर अरकाटमें देशी लेगाओ बो प्रांगीसियोंकी अध्यक्षतामें थी, पराजित करके अरकाटरर रास्टं लाईव अधिकार कर लिया। इम्पर सुरासे पोरपदेने कहा कि छाईवन यह निद्ध कर दिखाया है कि मंद्रों हो भी पुद्ध करना वानते हैं। उसके उपरान्त हाईब फोर्ट वेशिड पहुंबकर विकासकोंके लिये लेगा एकव करने लगा।

इसके इस्तान्त ऊर्ड्ब कोर्ट डेविड पहुंचकर विचनायको के लिये सेना एकत करने लगा । परन्तु इतने करनी नवायके पुत्र आसिक्या साहबने नदास तक के प्राप्त तका दिये विमास अंधे व अपनी रक्षा के लिये विन्तित हो गाने और विचनायली न वा सके । इतने में वक्तरेस मी अंधे व मिनाही पहुंच गाने और हार्ड्य चार सी अंधे वो और तरह मी देशो मिनाही के कर चल पढ़ा । कांत्रीयाकर आसिक्या-साहब और आंसी सेना पुत्रके लिये सैयार थे । व्य क्टाईवर्क सेना पहुंची तो आंसीसी सेनाको ऑस्से गोलावारी आसम दुई । क्टाईव यहे क्टम था । राचुको मोर्चेयन्त्री सुद्ध थी । इतो युद्ध रहोनों के मालका निर्मय अवलिन्तिय था । इस्त्रंय ने संकटके समयमें वहां वीरता दिखायी और कार्यासकाक के प्रेरको जाता । इस विवयसे कार्यन अंभे वाँको भी वीरताक महस्य दक्षिणमें स्थापित कर दिया । इसके वसारक सनाटकमें अंभे वाँको सिक्ष यह गयो । उनका सहायक पुरम्मद-अतो क्रनाटकक नगाव यनाया गया ।

### वंगालमें अंग्रेज ।

कावेरीपाइके सुद्रके बाद बगालमें संघे जोंको उपलेकी नीति काममें लागेका अवसर मितर । जिल स्विक्ति दक्षियों जब ब्रॉक प्रभुन्व जमाया वा उसीने बगारुसे भी भी जोंकी एक राजनीतिक लिंह जना दिया। वहाँ भी एक ही पुत्र ने अगे जाते भविष्यका निर्णय कर दिया। आक्षयेंकी वात दें कि भारनवर्षेमें फिन प्रकार एक पुत्रपर ही सारा अविष्य भवतिकार रहा दें।

बगालमें वह अवसर किम श्कार आया-यह समक्रमें किये बंगदेशका थोड़ा बुजान्स जानना आवश्यक है। श्रीरमजेककी मृत्युके समय मुरीसकुर्माचा वंगदेसका पासक या। यह अन्यसे तो ब्राह्मण या किन्तु

दालकी दतामें फारसमें पता था। इसने बड़ी पोग्यतासे अपने मान्तका प्रयम्ध किया और संकामी खाइ मुर्तिहाबाइमें

भरनी राजधानी बनायी। अधिदावाद कासिमवज्ञारके समीर है। यहाँ हथ, भंग्रेज़ तथा फाँमीमियाँकी कोठियो थीं। अंग्रेज़ींने कोर्रेडिस्यम बनानेकी आहा के की भी और तीज हाम भी स्तरीत किये थे। यह नहीं से स्वर्ध दुर्गेको दूह करनेकी भोर स्थान दिया। शुगुत अफार अधिकले अधिक कर उनमें प्राम्को स्वरूप करनेकी भोर स्थान दिया। शुगुत अफार अधिकले अधिक कर उनमें प्राप्त करते रहे। और गृजेको अनन्तर शुगुतमाझानको चनन हो गया। शुगुतका। मक्की यह प्यान ही न रहा कि कही क्या हो रहा है । इसलिये अमे ज़ॉकी युगै बढ़ाने, वहां शास्त्र एकल करने तथा मैनिक स्तनेज़ें किसी अकारकी बाधा न हुई ।

सवत् १०४०में कछवलेकी कीमिलने अपने दृत मुगल दरशारमें भेते । उनमें पुक डान्डर विकियम इंमिन्टन था। फुरुक्षियर वादसाह किसी ऐसे रांगसे पाड़िय था, जिसकी चिकिस्सा देशी वैच करनेमें असमर्प थे। इस

रोगके कारण एक राजवृत कन्यासे दिवाइ करनेमें बाचा पहती थी। भग्ने में की विशेष हैमिल्टनने उसकी चिकित्या करके उसे नीरोग कर दिया। यह उसे क्षांत्रकार वित्रे

गारितोषिक मांगनेके जिने कहा गया तो उसने स्वकीय जासका

विचार म कर भग्ने जों के लिये बगदेशमें अधिकार माने । बादशाहने आहा है ही और उनको सब पुरातन अधिकार पुनः दे . दुवे यथे । कींसिएके प्रधानको आहा मिल गयो कि जिल मारुपर वह बाहे उसपर कर न ख्यावा जाय बरिक उसकी गाँच ही न को जाय । क्लक्षां के सभीप बनका ३८ मात्र काममायका कर देनेयर दे दिये गये और मधिशासदको रक्साल दनके मुपुर्द कर दी गयी।

इस हे इस वर उपराज्य कनकता अध्यन्त सुन्दर तथा सब्दिहराठी नगर बन गया । स्वापार बहुन वह सवा । कसदेसके धनी बहुर आक्र अवन बताबर निवास

करने रुपे । मुनिद्दुक्तीसांके ज्ञानन-कार्यने प्रयम्ब ठीक रहनेने कर्णकरिके स्तापारमें भी बड़ी सहारता निन्धी । सुनिद्दुलीमी मुंबन् १७८२में मुर गया । उनका वानावा शुस्तुवाहेक १४ वर्ष

तुमारहुकामां मुब्द १७८६मं मर गर्च । उत्तक्ष वानावा भूजावरीय १४ वर्ष रचेना सामन करता रहा । पर्वर १७१६ में उनका पुत्र सरकाराज्यां निहानस्वर वैद्या । यह बहुह म्यामचारी या । धर्मी तथा गनिक्ति पुरुष

प्रशासित : सन्ते अपना हो यह । अलीक्ष्मिती हे नामके प्रस्क एक बीक्स पा कृते वहने विहासका सबसी होनाना था। अनने

किया परन्तु जब पंबद् १८००में बहुन्ता नरावें है हाथ भारता तो भनीबहीनां ने हबने मुद्रि कर की दिनावे अनुसार एडक नरावेंको सिन्य गया और पंगास तथा बिहारके निष्ये १२ ताल्य गार्पिक कर देवा निथा तुआ।

विहारक व्यक्ष हैंदे जाने बारफ कर देवा तिथा हुआ ! इस कार्ली अंग्रेडिंगों मेरे नरार्टिंग व्यवस्था हुआ ! उन्होंने अपनी रक्षांके जिसे कारकोठे हेंहींनई पूर्व माहे नोहनेग्रेट पाएंग अफीवर्डोंनीले प्राप्त की स्टन्तु स्टोब मोरू माहे सोहनेके पाद पह काम बन्ह कर दिया गया ! अभी तक यह सर्ह

मराहिके नामसे बनिहा है। अष्टोकृतिमां महत्त्व १९१२में मर गया। इसके स्वान पर इसका देहिय मिराहरील ६ लिहासन पर वैद्या। सिराहर दीवा इस सहर १८ वर्षकर बातक था। यह पहुत की सुन्दर थां और इसका नाम

हुआ वन सक्त वर्ष वर्षका बात्क वर्षा वर्ष वृत्त वर्ष सुन्द्र या सार वन्त्रज्ञाना । अकोनर्द्राचा वने वृत्ते यो नवर्ष वयः किसा करना या. यो विराह्यांना रंगाव अववान्यव कहे या नकते हैं। उनको वास्यावस्या बहे काट

का बन्दिर नगर धार्ति उन्होंत हुई। उने व कुत्र शिक्षा हो राजो और व किसी कहात उन्हों अनुन रही नाम किया। किसीके माथ ब्रुत्त तथा कहारता दिखलानेका और किन्दु उनमें विद्यमान न था। अने व द्वित्रशासकीने भी हो उन्हें विश्वद तथा दिए बनिय हा किसीके किसीकी के विद्यमान स्वाप्त करा किसीकी किसीकी

मचेत कर दिया था। बस्तुक उनके दहस्में अबों ब्रॉब्स त्याव्य भी। बना दुआ था। अबोंची अजीवर्दीबांकी सम्बुत्ते त्यान स्वाक्त दुर्वको और दुर्व धनाना आरम्म कर दिया और माथ को उन महामाँको, विन्होंने निस्स्तुहीताके विकद्म द्वीह विषय था, आक्षर दिया। इनसे अपनेव क्षेत्र उनने अपने दुर्व करणका बीनियके रास्त्र मेरी।

क्षातिक (देश) देवन व्यवस्था होने स्वयं त्राह्म कर्मा है। इसरा बहारने हारिया क्षातिक होते होने हुन वर्षों का है। इसरा बहारने हारिया क्षातिक प्राह्म संस्थानिक होने हुन्य वर्षके आहा दो और बहुक्सेस साहमा

हरते रॉब दिनमें महत्त स्थिकर दमा त्रिका ह कठकाँ है मधी अंदोब नार्मेंस देशकर महत्त्व तरे हैं कैनियक एक बहुत्व भी निस्तर होतियन

इसका कम्मीक लक विराद्धीना था।

नामका एक खेलक भी था । उसने उप समयको यहाँके सरदारोंसे मिछने तथा नवार विस्त् भड़कानेमें लगाया । उसे सब बाम्तरिक जगश्रीका भी छात्र था । उस सब बार्तीसे बढाइवका सारधान कर निया । कवाइव गर्स

अवस्था ग्राप्त प्रवास समयसे जुएके जुएके सब बड़े वह बहुवारियोंके। अपनी औ छानेके प्रयस्थाने क्रम गया, और जब गुद्रका समय भाषा है।

सुधिरावादमें कोई भी वेसा धनात्र्य तथा शब्य पुरुष न या जो अधाव है विरुद्ध न हो। भीर जिमने बढाइयके सहायता वेनेकी प्रतिका न की हो । सीन मासके भीतर 🗊 भीतर यहीर, राजा वीखतराम, सेजापति मीर जापर क्रिमने विराहरीलाओ क्षात्रसे विवाद किया था, और सेठकुछ सब क्लाइयके साथ एक

भनो पन्द्रद्वा प्रति-विश्वापवार्थे सम्बन्धित हो गर्थे। यह प्रतिद्वा-पत्र समीचन्य WINE नामक व्यन्ति द्वारा तैयार किया नवा । उसमें अमीपन्तको को काम काने केनेका बचन दिया गया था परान्य बसाहरने दो दर्शापर मतिहा जिल्लायो । एक प्रति हो काल क्यदेकी बात न थी। इस

मनिकारको भनुसार मीरजाकरका मिद्दासनपर वैदानेका निर्धेव हुआ था । जब सब कार्य निश्चित हो चुका और कीविकने प्रतिभागत्रके। स्तीकार कर किया तो प्रवाहनने मनापदे। किंख भेतां कि मैं सेना छेकर मुखिशवादती और भा रहा हूं, नवादने व्यवसक्त अपनी संनाका प्रकामी हे विस्तृत क्षेत्रमें मुक्क होनेकी भाषा दी।

सेना है अपूर्मार तेर अंही पूर्वित सिखे हुए थे । विवाहियोंने वानेसे इन हार कर दिया । नवायने वमके बहुत सा धन देवर विसी प्रकार यह श्रेवमें श्रेया ।

वय बळाइब क्लब्ब प्रतुचा उस समय शह उसे हीहजापूरकी घोरने कोई बिड दृष्टिरोत्त्वर स हुआ । यह अब धनरावा कि बड़ी में घोलेंग्रे ल का जाहै। बडेमा सुका-बळा करना सम्भव न था। उस समय उसने गोशो (बीमिक) करते इस बावका विर्यय करना भारा । समाजा तथको सम्मति वही थी कि हम समय भागे वाकर कहना क्यापुण्ड वहीं क्रेक्ट बाक्सहर इस सकतिके विवरीत था । अमाने वयाहर भी इसी परिवासकर पटुंका कि कीट जानेसे अविष्यमें कह बहानेका केई अवनर ब रहेगा और अपन्य भी बहुत होगा । यह सीचकर उपने तत्कात युद्ध करनेक विचार कर किया और तैयारीकी बाजा है ही। परम्बु साथ है। उसने सोरप्राप्रकी करणा बेंबा कि पाँच नुस न निकारों,ता नवाबस वाचि कर छी बादेगी ।

दोनों ओर के बेनायें भा पटी । वचान नाइक तना तो रामा दीकाराने, पार नुरक्तमां और मीर जापनके अचीन भी जो क्छाइबक्के साथ विसे पूर् थे। सरावर्क मान करण पांच सहस्य अहवारेहां और मात महन्न प्याई वे

जिनके अपूत्रक सांव सक्तको और मेरदन्तान के इ उनमें और वरान दा स्ट

मद्ब बढेमा विष्कार था । इन्छ अनिश्चि चार्नगर्ध भाषे रुप बर्धनीयी विधादी कुल्ह अधिकाह अधीत बताबह जिल् कहते बीट मानेहे किए कॉटबर वे । कमानी नीविकान वाजावादीत पुत्र शासन किया, परन्तु थाही रेर बाद पूर हा नव, क्या अर्थ क्षेत्र में भी शासावारी कहा कर ही जिलान और मनुब

उनको आर बढ़ा, परन्तु कामेले गोलियोंको बौजार हुई और वह बुख्नी होकर गिर प्रमा । अब सिराद्वरीताने मोरवाकरको बुलाकर उनसे वित्तपदूर्वक मार्थना की कि मार मुद्रमावसे तहुँ, बल्कि उनने अपनी प्राही उतार कर उसके चरवॉनर बाल हो । उसने कहा "वाचर मेरी साब तरे हापमें है ।" इबर तो वाक्रने अपनी

बहा "बाइर मेरी लाज तेरे हाममें है।" इवर तो बाइरते अरनी नारवापरका प्रातीसर हाय रख कर सिरको कुका दिया। में आवाका और कहा स्वानिसेट कि पालन करूंगा, परन्तु तत्काल त्यर स्वाह्यको कहला मेवा कि

स्वानिदेश कि पालन करूपा, परन्तु उतकाल ट्यर क्लाइवका करूला मेवा कि अब समय का गया है। किर नवा की राजा दौललारानका बुजाया।

उसने नवाबको उपरेग दिया कि इस सनय कारके। कारना-का करनी असावश्यक है। इससिये आरके वारिये कि सेनाको सेनापतियाँपर छोड़कर स्वयं पीछे हट वायं। नवाबने पह उपरेग नान तिया और दो सहस्र सवारके नाय कंटपर वैटकर मुर्ति-दावाद करा गया। किर क्या या! कुठ कॉनीसी निजाहियाँने नानमायको साम्मा किया। पतासीको सुद्ध हाइयने जीता। इनमें केंबल छुट कंट्रोज़ और १६ मिनादी कान अपरे। नवाब नावार सवार होकर सामकपुर्ति कंट्रोजें कोंसीसियाँके पास वा रहा था। नाम त्रावस्त वाल वाले नाम या होकर वाल करें हिम सामित्रा हमाने त्रावस्त वाले वाले वाले स्वया मिनादी कान सामि राजमहत्व वाले वाले सामित्र करा हुआ पह हमाने त्रावस्त करा हुआ पह हमाने त्रावस करा हमाने त्रावस करा हमाने त्रावस करा हुआ पह हमाने त्रावस करा हमाने त्रावस करा हमाने त्रावस करा हमाने हमाने

मर दूरण पहा दावदणमान पारमार माना कार्यका वाशास उसक पुत्र निराबुरोकावा वर्ष मीरवने शांविको वंगरेसके सम्विम नवाव सिराबुरीकाका संबरसे अन्त कर दिया । इस सारे संटमों केवल नवाब ही एक पुरुष या

विसने किसीका बीका नहीं दिया और सच्चे इत्यसे अपने देशहा बचानेका बच्च किसी

नीर बाज़र सिंहातनपर बैद्धा । इसे इतना समकनेकी दुद्धि न यो कि तिहातनका बालाविक स्थानी कीन है ? नवान होते हो उसे एक करोड़ स्था कम्प्रीको, पवास लाख करुकों के भेड़े देखें, बीत त्याल देखी भीर दूस ठाल भार-मोनियों के किने देने पड़े । कीतिक मेम्प्रीमें मिस्टर होक (पवनर) को दो लाख अस्तो हुआर, स्टाइनको दो लाख और विशोन सोटह टाल में है निस्टर बेकर, मिस्टर वाईस, नेवार कर्पेट्ड स्पर्सकों दो लाख चार्टात हुआर, निस्टर वाइमको किंग्स मिर्ट भार ठाल, नेवार कर्पेट्ड स्पर्सकों दो लाख चार्टात हुआर, निस्टर वाइमको किंग्स में आ काल, सेवार कर्पेट्ड स्पर्सकों दो लाख चार्टात हुआर, निस्टर वाइमको किंग्स में आ काल, सेवार कर्पेट्ड स्पर्सकों के निर्माण कर्पेट्ड स्पर्सकों के किंग्स करा स्थान दिया गया । इनके भारतिएक चीरांस पराचाकों कर्पोइंदिर करिकार सेवार के किंग्स पराचाकों कर्पोइंदिर करिकार सेवार के किंग्स पराचाकों कर्पोइंदर करिकार सेवार के किंग्स पराचाकों कर्पोइंदर करिकार सेवार करिकार करिया होते होते हुमरा प्रतिज्ञापत्र दिवा गया । वह हमया न निञ्जेले पायल हो गया ।

अब हमें किर योड़े समयके लिये दक्षियों आवा पहता है। जब इंग्लैन्ड और क्रांमक युद्ध आरम्भ हुजा तो क्रांससे सबद 1619 में दक्षिय भारतसे अंद्र डॉ-को निकल देनेके लिये कोंट वैद्यों सेना देकर मेजा गया। वह इदारों तथा कर्ना- सबन्त हो तीहन समायका पुरुष था। वह दुसरोंको सम्मविदर

क्ष्यवो तथा वालो- अवस्त हो तीहण स्ववादका पुरुष था। वह दूसरोंको सम्मतिरर सिरोता पुरु किश्चित मात्र प्यास वहीं देता था। उसने बाकर कोई देविड से तिया। ृत्वे हो कह पुके हैं कि हैदराबादमें हुसोक्षी बड़ो पाक

थी । उसने कई वर्षों तक हैदराबादके नराबको अपने हायोंमें रखा 1.1 उसके मनयम उत्तरी सरकार नामक इलाकेंक्रे क्रांयोगी अफसरने अस्यूत्रम प्रयंध किया था। क्रांड लैलीने आते ही युमीको हैदराबादसे वापम बुट्य लिया, और उत्तरी मरक्ररका मदन्य एक और अनुभवद्दीन फार्मामी अफूमरजे हाथोंमें दे दिया । उसकी मूर्मताका परिजा परिणाम यह हवा कि वहांका देशी शासक राजा आवन्द्रशत विद्रोही हो गया और उसने वेपापटमपर अधिकार कर लिया । उसने कलकरोडे अमें जॉसे इसलिए प्रमानकार शुरू किया कि वे उपारी सरकारपर अधिकार का छैं। इसार कठकरांसे मेजर फोड सेनां सहित भेजा गया । राजा आनन्दराजको सहायवासे कसने कान्होरमें स्रोसी-सियों हो परास्त किया । वहांसे श्लोनीसी सेना मझ्डीपरम गयी । कुछ पर्य पूर्व मछलीपटम मांगीनियोंक अधिकारमें आ गया था और अब्रेज वहांसे निकाल हिये गये थे । फोडने मधलीप्रमपर आष्ट्रमच विया । उस समय अधिमी बेनरस " बार-फलो " को बहुत सुविधाएं प्राप्त थीं । - वृद्धि उसके स्थानपर फोड़ी वैसा कोई योग्य पुरुप होता तो सब अमे जो सेना नष्ट हो जाती । परम्य "कान्यकाँ" अपने मजानमें बैठकर भैदानमें आहार्ये भेजना रहा । यह न तो घरबीर या और न इसे पुद्धि थी। फोडने इंग्लेंग्ड के किये " ग्रामाओ सरकार " के फिल प्राप्त किये । पुत्रका द्वारा परिणाम यह हुआ कि सलावतावाने आमेज़ोंके साथ साथ कर थी, जिससे न केवल इसने प्रासीसियोंको अपने दरवारसे निकाल दिया बहिक यह आणा थी कि मेरे राज्यमें कोई कांसीसी बस्ती व बसायी बाय । यह निश्चय करके

वन्दारामे वार कोई मांग्रासी वन्द्र्णी व बनायों जाव । यह निवास करते कोई बनाराकों छीट तथा । यस्त्र अर्थ हों और नामीभियोंके सिनीहं। यस्त्र व अर्थ हुन होता ही दहा । अत्याबहरूरी बीट छीटीची पर्नेपण सुद्ध छेत्रमें पराध्निक करके पाधिकवेरीकों पेर लिया । स्वरूप १०००

युद्ध क्षेत्रमें पराजित करके पणिक्वरीको येर स्थिय । सबन १००४ में इस्केंग्ड भीर फोमफी परस्पत सांध हो जानेपर भारतमें भी दांगी जातियोंने सांध हो गया और पाण्डिकोरी जांगीसियोंको दे दिया गया ।

बी बड़ी हादि हुएँ। उन मोगोंने दुर्भिश हो हर नवाड ने साथ माजपार्थ कि वहि नवाब अये गोंको दिकाइनेवर उद्यन हो। मो हम अपनी सेना मारित त्यस्यै महायाना करोंगे। यह निवृत्त्व करते क्या मोगोंके भागी सेना दुर्बीय इंग्रिंग्य मानाथे। उपर क्षण्यक मार्च मार्च मार्चा। स्मार्क ताथ कुछ सेना न भी क्योंकि मार्गा मार्गा प्रयोग मार्ची भी किन्यू किर भी वह नैवारी करने करता। इनमेरी बोर्च भागी मार्गा कर सहित मार्चा। दुर्विश्वर मार्गाम करते। मार्ग कर्म दूसके बाद रहाद्वेव द्वारीण्ड जाना । उसके जानेपर जान् आहारो जो। विनाके मारे जानेपर दिल्लीका बादसाह यन गया था बंगालपर आक्रमणकर दिया। पुरीना और तितुँतके मुमलमान नवाव ने अंबोक्ती ह अ.नवतः सम्बद्धे दुव्धित दुव्य थे उसके माथ मिळ गये। इनके ह पर पातन्य अतिरिक्त मराक सेना भी गाह आलमके माथ थी। बंगालपर आक्रमण करके अपने राज्यको बंदाना ही उनका वास्तविक उद्देश । पलालोके पुर्के पूर्व भी मराके बंगालको जांतनेका विचार कर रहे थे। इससे स मन्यन्यमें पराके स्वार्ग स्लाइको एक पत्र भी जिल्ला था।

ताह आडम हे विरुद्ध मीरन सेना लेकर चला, परन्तु वह ( मीरन ) मनसे/ द्ध करनेकी तैयार नथा। उसने बादसाहसे पत्रन्यवहार फरना आरम्भ कर दिया रि तमभग यह निश्चव हो गयाथा कि दोनों सेनायें मिलकर असे नोंके विरुद्ध मिकरें कि अकस्मान राजिको विज्ञों गिरनेसे मीरन मारा गया।



## तीसरा प्रकरणः

#### ंपीर क्रांसिम

भीरनकी सुरमुसे एक और नवी समस्या उपस्थित हो गयी। मीरणावाके दूसरे पुत्र बहुत छोटे ये परन्तु उसका जामाता भीरकासिम बड़ा चतुर तथा दूरस्त्री पुरुष छ। जोडे अब कारमोन्नतिका अच्छा अवसर जिला। जसके हृदयमें और

भी बड़ी बड़ी महत्वाकांशाएं थीं । समूर्य राज्य अंब्रेजी कम्पनीके

मीर काशिय नतिशा हायमें जाते देखा करने प्रतिज्ञा कर की कि जिस मकार है पूछ बार राज्य दायमें केवर में बंगाककी अंग्रेजीके गामनसे मुख करू गा। प्रीत्कृतिस मीरजाकरको सोरोजे ने गुजराको सुपार्ट

वैनेक हिन्ने चला । करकार की स्वतः सारवान्यका नामा नामान्यका ने विनेति होत्र पर विचार करकार की स्वतः मोराजार के उपान करके सारविकरी के विचार पर विचार कर रही थी। भी कुमिसको अपने प्रपानमें सफल होनेका समय सिक गया। असन बारविक्ष वार्यों सारविक्ष करके होनेका समय सिक स्वतः । असन बारविक्ष वार्यों आज किया कि बीरिक के सभी सभासन वचने केवर मेरी स्वारवान करकेय जाता है।

\_

सम्मान वह निरुवय दुमा कि सीर आकाको हताका उसके स्वावमें तीर कार्तिम सिद्दाननगर केताक जाय । इसके वहकेमें वर्षमा, मेर्नोद्दा तका क्यारिके तिक प्रभानको मिर्के मेर्ने क्षेत्रिक से सामान्योंकी निकारिकोल रहवे हो जाये—पानरे मेनस्टारेको ४० काल, हाविवकको रो काल कर बाग, सिक्टा ताल भीर सेक्वाया-सर्वेकको कु काल, केवाह यो काला, क्षांत्रा, सिम्ब ताम सार्वे

सार जाचरका बद-क्योम किये मीरजाकरके वास पहुंचा। मीरजाकर इसकी अरोहा और भी अधिक करवा देनेपर तैयार या परम्यु यह प्रतिहारब जिला

 मीरकासिमने सब बातों को देख लिया था और यह भी अपनी ओरसे युद्ध थे पुनमें लगा हुआ था। भयम तो उसने अपनी राजधानी मुनिरमें हुए छी। यहां पृक्ठ बढ़ा मारी केट विद्यमान था। जाते ही उसने दुर्गको अधिक दुर्ग करना आरम्भ कर दिया, और सीपड़ी अप्रेज़ोंको उनका रुपया देकर उसने अपना प्रयम्थ ऐसी उत्तम रीतिसे किया कि उसको अच्छी आय होने लगी। इसके अतिरिक्त उसने जब देखा कि आंक्सोनाका यस उसके संगठनपर निमर है तो कट उसने अपने यहां महिसीमी अकुसर निद्यत कर दिये। अप्रेज़ी हंगकी तोचें हादसेके लिये एक कारखाना स्तीला गया।

इधर बोसिलके सभासदोंने रूपया प्राप्त करनेको एक विचित्र विधि निकालो । देशके ज्यापार तथा ज्यासायोंकी रक्षक सरकारहो होती है। परन्तु पदि स्वयं सर-कार न्यानेपर तैयार हो जाय तो ज्यापार तथा ज्यासायका कोसिनका प्यापा- फूलना—कलना सम्मय नहीं। कोसिलने एक ऐस्ट पास किया रिक अन्धर कि जिस मालपर अंग्रेजी पास हो उसपर नदीं में कोई कर न लिया जाय, और जिना पासके मालपर मारी कर लगाया जाय।

जिल नावरर अंजे जो अण्डा होता था या वहीं भारत किये सिपाही विद्यमान होते थे हस नावकी जांच वहीं हो सकती था। इससे कलगा के नीकरों ने आलों तथा करोड़ों हरवे कलाये। उन्होंने अण्डा तथा पास देनेका अधिकार दुसरों के हाथ वेचना हास किया। देवमें नाम तथा अमान्ति कैंड गयी। वहीं कहीं नवायके माडके अज़सर कर सेनेका पत्न करते थे अंजे ज प्रतिनिधि उनकी पकड़ कर कैंद कर देते थे जिससे सारा देशी क्यारात नष्ट हो गया। बहुतने जिले जिले हो गयी, नवायकी आप कुळून रही।

मीरकासिन इसके विरुद्ध शिकावर्ते भैजना था किन्तु नहां कौन सुनता था। यद्यपि गवनर वैनस्टार्ट अपनी औरखे पुराई कम करनेका यत्न करता था परन्तु सर्व-सम्मतिके आगे उसका कुछ यश नहीं चल सकता था। अन्तसें

मार डासिमका वह नवायले श्विंगेरमें आकर मिला और बहुत वाहिनवादके विरोध उपतस्त यह निहचन हुआ कि अंग्रेज केपल नी प्रतिस्त करहें और देशों स्वाचारी पद्योस प्रतिस्त, पास्तर संग्रेज प्रतिनिधि तथा

नवाबके अफलाके इस्लाक्षर होने चाहिये। नवाब इसके सर्वमा विरुद्ध भा परन्तु विवस हो उसे माननाही पढ़ा। बन यह प्रतिशापन कीसिलमें पहुंचा दो सभी सदस्यों ने इसको माननेसे इस्कार कर दिया, और इसपर स्वाइते रहे कि अप्रोज़ी स्वापार विना करके होना चाहिये। मोरकामिमने यह देसकर कि इससे मेरी प्रवा सर्वमा नष्ट हो जायगी कर लेना हो यहन कर दिया और स्वागरका द्वार सबके लिए उस्मुक कर दिया।

इत्तपर कौसिकने नारकांसिनके साथ युद्ध किया । कौसिक्सा एक समायद्व निस्टर ऐक्सि उस समय पटवेका प्रतिनिधि नियत होकर गया था । उतने कुछ अस्कि-सेना मंगाकर शातःकालहो पटना नगरपर अधिकार कर लिया ।

सीर बाकरते दुनः बनावने यह समाचार सुनकर सेना मेजो । संबन् १८२० में पुक रात चौत पुद हुआ । उसमें तीन मी अंग्रेज़ तथा दो सहस्र देशीमिनाडी मारे गर्च और शेपने अपने शस्य नवायको सेनाके सुदुर्द हर दिये । नवाबने इस घटनाकी सूचना कलकत्ते मंत्री । कलकत्ता कॅमिडने अर मीर-

की सेना यहुन यहनती थी, उसके कोचमें रूपयां भी या। परन्तु आंतरोताक सेना-पति बड़ा योग्य या। युद्धा निर्णयु केनक नेवास्य हो अवतानित्य हहा है। आयोवर्तक देशीनेता असे मेंकि समान योग्य व थे। मीरकृतिनके अनुस्य हुस्मान् तुझेलाने कहता क्षेत्रमें जाने ऐस्पके अधीन आई ही सेनाका सामान किया। बड़ा योर सदाल हुआ। अर्थन दारने दीयर थे कि अकस्यान सुद्धान्त तुझोनां गोर्थाने सारा सदा और अर्थ मेंकि जीता हो गयी। जान पेद्धां मंदि कान्तरके केनद मुणिया-वार्सने मिनक हुन्ता।

इसके पहचान परियाके स्थापकर्म दूबरा शुद्ध हुआ जिसमें असे ही लेगाओं बड़ी हाति हुई । परन्तु जान प्रेशमके धर्य, जुजानमा, कुमलता तथा सारक्रालिसके

सेनापति शेरभजीव्यांको निवंदनासे अंग्रेजी सेनाकी जीत हुई। मार कामिनकी एर देवीसेना हटकर एक स्थान अन्यवा-नाव्यावर किर एकत्र हुई।

यहाँ मीरमानिमधा सैन्य-मधानन हुतना उसने या कि जिनी भीरमें आक्रमण न हो सकता था। पृष्टम तीन मणता तक मणीश करता रहा भीर साई वार्रोक प्रायः उन्हा भी तेता रहा । एक्स पुर्व मिनसी गरिको भागकर ऐसमके सास जा पहुंचा। वसने साकेश्वे इन्हर्सन पार करनेका मार्ग करा दिया। यह नर्म एक वर्गतार ले भाग जहां से आक्रमण हो सकता था। गर्य-उंग्न मंगे ही एकएल कमून बजली आरम्य हुई। क्रांसिमसे मेनमें इन्छन्न पड़ गणी, सिसाहियोंने आगाम आरम्म क्या । वीडेडो भोर श्रीरमातिमने सेना सर्थ बर दो कि जा नियाही आगाम आरम्म क्या । वीडेडो भोर श्रीरमातिमने सेना सर्थ करा दोनों भारति भागकर पीठे हुई होते गोविकांसि मार दिया जा। हम अस्त दोनों भारति भग्नियों क्यों हैं क्यों । वीडा स्थितार के दुनले निर्देश सोर प्रायः जो बचे उन्होंने सान्य काल दिये। दो आद्रपद (बत्तामा) को ऐसमने मु रोस्प

हमने जुध मन्द्रह नहीं कि बगाएका भाग्य हुए युद्धार निर्मर चार नहीं होता. जैया पंगव अमें ने संतारति व होना को हायुवकों की हुई रिजय भीर सभी कार्यार पानी दिर जागा और संमान कि तुराने नवारी पामनों चका माता। तीर्ह्यान्यान की यदि कोई भूक भी तो वह बड़ी भी कि बहा स्वय रमकेयों मुस्यकेदर न गुया। चन्छी विसानता सिलाब्यिक हर्योदर विशेष सभाव हाळांगे और रेगके अपून्सीने पासर देप अरुवक होने बाता। संबर् १००९ में प्रभादनारी नामक एक मुरामानी न्यापारी जो कि हिही दर-बारने बड़े पदरर पहुंच गया था अवधका नगाव वज़ीर नियन हुना। जैसे निज़ास दक्षिणमें और मुनिद्दकुटीको बंगानके रजनत्र हो गये थे पैरोही अवधक्त नगाव स्थादनावीन अवधमें स्वतंत्र राज्य स्वापित क्ष्म क्रिया। उसके स्थानमें उसके भागीजा स्थादरांगा संबद् १०९६ में और उसके १० यम याद उसकी मृत्युपर शुजावहीला नगाव हुना। जगभग उसी मुमय विसाद-होता बंगानमें गरीवर पैटा था।

आरस्भाने ही बंगालको पटनाएँ उसे अपनी आर आर्कानेत करता रही परन्यु इसे अपने आएके निर्णय करना था। जब अंग्रेज तथा भीरक्रामिन लड़ रहे ये तो श्रुज होणा अपने लियं अपनर देख रहा था। उसने सेना सेनार करनी आरस्त कर ही थी। अस्प्रजानालाके गुज्के परचाल यह मक्त होगाना कि उसे बयात आर्वर अधिकार लाखा करने के लियं अंग्रेजों के साथ लड़ना पड़ेगा। मीनक्रामिन अपने अधिकार लाखा करने के लियं अंग्रेजों के साथ लड़ना पड़ेगा। मीनक्रामिन अपने अधिकार लाखा करने के लियं अंग्रेजों के साथ लड़ना पड़ेगा। मीनक्रामिन अपने विश्व मीन पानके लियं मीरक्रामिन मान महत्वा आर्वित करना थाहियं मा। अब सीरक्रामिन भाग रक्षाके विश्व मिनक्रा थी था। हत्वर सीरक्रामिन अपने बला। अब सीरक्रामिन अपने बला। इसी समय लाह्यालम रितीस आगकर लखनक पहुंचा और नवाब वर्जार हितीस विश्व पर अधिकार प्राप्त करने हितीस आगकर लखनक पहुंचा और नवाब वर्जार हितीस हाथाना किया की लियं हता है तीस है विश्व साथ है लियं हता है तीस है हिता । अब बनाब बज़ार बादलाहकी साथ लियं हताहाबाद ही सिन है हता साथ है लियं हताहाबाद की सिन हताहाबाद ही सिन हताहाबाद हो होने हताहाबाद हो होने हताहाबाद हो सिन हो साथ है लियं हताहाबाद हो सिन हताहाबाद हो सिन

नकत कर केर किस केरियों सिहते गया। यही उसने पहले पहले सुन्द्र शहरवानिया पहिलों बारण किसे, हुरोगीय ह्वारह क्वाहन निवासी हुई सारवासिककों सेना देखे। उसके विकास बड़ा प्रसाद दहा है

सन्त किया आह सुगन याचे हाज होई हो सहस्त्व कर इनकी नयाच नुगी कि हैयारे आग दिया। अब जवाब कही रही देवार ही तथा। जुड पिताबान हिस्सा माम जिस्सी मोर्डालायने मेराने जिने 35 मान्य कराय माहित्य निकी और बगाउको पुरेशारे जाल ब्रदेशर बाराजाइको सार्विक कर देने तथा बायद बहार है जिये तेना सुनी तता दर्श को मंदिता की। अब जोड राह्मिन हरिताब कर के तथा माहिताबाद के लेगा ही पहरार बीरो-वा निवाय हुन। वे स्वायाँ च बन्द १०२० के दश मालावह के लाखों १९३० है। के बनारत पुरुषों भीर जानीं सुन्त वह १०२० के दश मालावह हुई।

द्वार अरून भना वही विकासने वही दूरे थी। अनुस्तुन्ताही हिन्दी वह स्वाद्वान है स्वाद्वान है स्वाद्वान है स्वाद्वान है स्वद्वान है स्वद्वान

લા તું તે માર્ગ કરવા માટે કરવા કરે છે. માર્ગ લ્વ. કે કર્મ માર્ગ કરવા માટે લોક સામાન પર લાખ વધુ માં વા વામ માર્ગ લ્વ. કર્મ માર્ગ કરવા માટે સામાન માર્ગ કર્મ માર્ગ કર્મ આ પ્રાપ્ત કર્મ કર્મ માર્ગ કરવા માર્ગ કર્મ કર્મ માર્ગ કર્મ માર્ગ કર્મ માર્ગ કર્મ માર્ગ કર્મ કર્મ માર્ગ કરમ માર્ગ કરમ માર્ગ કર્મ માર્ગ કરમ માર્ગ કર્મ માર્ગ કરમ માર્ગ કરમ માર્ય કરમ માર્ગ કર્મ માર્ગ કર્મ માર્ગ કર્મ માર્ગ કરમ માર્ગ કરમ માર્ગ કરમ માર્ગ કરમ માર્ગ કરમ માર્ગ કર્મ માર્ગ કરમ મ

के उत्तरा ता पह उस कर क्या की स्थान के इस कर कार की स्थान के इस कर कार कार की स्थान के इस कर कार कार की स्थान के स्थान के सिक्षर भाग नाती पह कार की कार कार भाग मानी के सिक्षर मान नाती पह कार की कार भाग के सिक्षर के स्थान के स्थ

के तरहाराम करने कार समाने दिलाण किया गाम ता होने गांव कारणाम प्रकार के के के स्वानंत दिला। हमार कारण क्या उत्तर है जनक हा क्षेत्र । तह हमार के क्या कि का का कि उत्तर के काल काल पुत्र हो गाम। अपने के उत्तर की

नाम के राज्य किन कर कार्य कराई तार करने नामें के परनी में कर्म अन्य राज्य करने कार्य कार्य कराई मुख्य नाम नाम करने में स्थान करके दनको मां सन्तुष्ट किया, और उन्हें हार्यवरीय सैनिकोंके १ माग देनेई। प्रतिज्ञा फरके लीडा लाया। यदि इस समय नवान वज़ारकी सेना कड़ीं मामीप होतो तो यहां फिर पहिला शामन हो बाता। वे नगढ़े यह विद्रोह शान्तकर चुक्ते पर नया अफूसर मेजर कारक जा गया।

मेजर कारक अध्यस्त तथा निराहियों र विश्वास न करना था और न ये रसे बाहते थे। कई दिन रसने आहस्समें ही ध्यनीत किये। अन्तमें वह वस्सर पहुंच कर सतुकों मनीका करने रुगा। जब कलकता कैंसि-

पहुंच कर प्राप्तुका मनाक्षा करन उना। उन वेशकता कास-परमादा पुद्र कडी इसकी सूचना मिली तो उपने तत्काल पढ़कर गानुपर

आक्रमण करनेडी आज़ा दी। उनने लिल दिया कि इम्मेगाया-पर युक्त बीचमेडी आज़ा दी गयी है और जब पर्याप्त मामान एडव हो जावेगा तो में चल पट्टांगा। इक्तकरोले सीम बढ़नेको युनः आज़ा हुई। इसपर उनने लिला कि युद्धको डींसिल टड़ार्ट्डो सम्मति नहीं देनो। यह निहत्त्व हुआ कि मामान समद पर्याप्त है, और राज्य बस्मरको और आ रहा है इमलिये पीछ पटना इट आना चाहिये। बही पट्टेंचकर उसने अपने आपको सुरक्षिन कर लिया। उपरस्मे नवाब बज़ार सेना लिये बढ़ रहा था। अन्दर्भ २० बैगान (३ मई) को नगरपर आक्रमण हुआ। मार्चकल नक बुद्ध होनार रहा। यदिन नवाब बज़ारेने उस समय बड़ो वीरता दिनलामी पर नगरको न लेसका। बढ़ अपनी तोर्ने केकर सीछे हुट आया। बढ़ी तीन मताह और सेनाम पड़ी रहीं। वर्याकार आरम्म की बानेपर १६ म्येष्ट (३० मई) की नवाब बज़ार बस्नर आ गया।

हैवरोगसे इंग्लैंग्डसे १४ आधार (२८ जून) को किसी और कारण यस सेंडर कार्रको नौकरोसे हटा देनेकी भागा मार्था। कड़ बचा कॅमिन इस आज़ा-पर बहुत प्रसन्न हुई। कार्रके स्थानपर सेंडर सनसे

पर बहुत प्रमुख हुई । कारके अस्पानस्य सबरे सनसा मेबर मनसे अस्पार बनाया गया । वह कारक अस्पा विपरीन

स्वभावका था । मनुरोक्के पहुंचते ही एक कठितता तो हमें यह हुई कि एक देनिता तो हमें यह हुई कि एक देनी परदर्ज बाग़ी हो गयी । उसे धान्त करने के लिये छारामें देशों परदर्ज बाग़ी हो गयी । उसे धान्त करने के लिये छारामें देशों परदर्ज बाग़ी हो उसे हर कर लिया। मनरोने २४ नेताओं को तंपके मुद्देचर बाग़ने की आहा दो। अब देशों नया हरिवर्गय से ना प्राप्त थी। यों ही धार मनुष्यों को तंपके साथ घीयते लगे त्यों ही उनके हुनरे चार माथी आगे बड़े, और अपने अपरकों उस अनिवार के टिये उसिस्य किया। वे गोप हो उड़ा दिये गये पर उनके पिट्याका इतना अनाव पड़ा कि मनी चीतकों अपने अपने स्वार के पिट्याका इतना अनाव पड़ा कि मनी चीतकों अपने अपने से स्वार के पिट्याका है हिनारे मानुष्य अब ऐना न होने देशों। मनरोके लिये यह छटिन समस्या आस्तित हों। मनुष्य अब ऐना न होने देशों। मनरोके लिये वह छटिन समस्या आस्तित हों। पर्याक्ष प्राप्त । इसने तन्काल हरिवर्गय चीनिकों को नोंचे तिया करने आर देशों परदर्शों अपन्य गया। इसने तन्काल हरिवर्गय चीनिकों को नोंचे तिया करने आर देशों परदर्शों अस्ति से साल हों। इसने उस्त से पर्याक्ष भावा दो। इसने पर्याक्ष प्राप्त के पर्याक्ष भावा हों। इसने पर्याक्ष प्राप्त के पर्याक्ष भावा हों। इसने पर्याक्ष प्राप्त के पर्याक्ष प्राप्त के पर्याक्ष भावा हों। इसने पर्याक्ष प्राप्त के पर्याक्ष प्राप्त के पर्याक्ष भावा हों। इसने पर्याक्ष प्राप्त के पर्याक्ष पर्याक्ष प्राप्त के प्राप्त के पर्याक्ष प्राप्त के पर्याक्ष प्राप्त के पर्याक्ष प्राप्त के प्राप्त के पर्याक्ष प्राप्त के पर्याक्ष प्राप्त के प्याक्ष प्राप्त के प

सन्ति विधाइको स्तिक तथा सेनाका रचना एक ऐसे समुहाब के हागों होता है जो "संवा" (Confederacy) से ह्याइ श्री हमते कराज होता है। यह "संव" के धिक भित्र मिल पहरंबोंको इक्ट्रा रच्या पकता है चाहे यह समुहाय सिनेट या और है किया नागों पुरास जागों हो। सराका राज्यों वालि-पेट्ड कराख बाहा होना या वह करना गर्याय जागामा है। वाले-भेट्ड इस्पानि संव धिकार ने पोर्श मिलपा होने को सामा नहीं। वालि पह डोड होना हो। सिन्य होने के हम्यादि संव धिकार ने पार्ट मा राज्यों होने को मांच्या वाला पर वाल्य कराज होने को मांच्या वाला पर वाला हे वाला होने को मांच्या वाला पर वाला है वाला है। होने को मांच्या वाला पर वाला हो होने को मांच्या वाला पर वाला है।

मराहोत्सा वर्ण्यतेष अतिविक्त मिल्पियां, शोकक्रत नवा श्रीयके वहत्त्व भी द्रेव करते थे, और अपने अपने सामवक्ती वृद्धिके लिये वृत्यते।

बुद्ध बहनेरर करिवद्ध थे। यवार्थ बात तो वह है कि तिमात्रीक्ष मृत्युके कारामा जो विरकाल वर्षमा ओहमानंगके विरुद्ध मुद्द होता रहा स्पर्मे राजारामके. शायनमें नित्र किय मराहा सरदारोंने भागा भागा शायनथक भागे निर पण धना क्षित्र। अमे द्वा प्रायसे कुत्र सरणता युद्दै वहाँ हमने निर्वेक्षता भी ओ गया । याँद इन सराडा रिया-त्वांका पुत्र बल वनी विदेशी शांतिके मात्र सक्ष्यका ब होता हो। यह निर्देशना पकट न होती और बसायित पत्र बात हे अनगार सर्वधा गुज हा जानी परन्तु यह यह आराम हो। जाते हे कारण प्रमेंने कोई पेनी रियायन प्रत्यक्ष म हो एकी. जो स्वीमानिक क्यांने अनापाला होतर हन सब्ही काने बाच मिका मुझे । वृद्धि मराठा रियानतीर्थे कोई गुळ, बाई वह गिनिश्वो दोता भवना पेराना, पूनरोंके सुझानके अधिक बळवाण हो जाता तो यह समी रियापनों हो एकत कर ह मन्त्रिक्तित शक्ति शतु है रिप्रति सगा महता। परन्त यह भभी होने न प्राया था कि अर्थ त क्षेत्रमें भा अपस्थित हुए। प्रत्येत्र मार्स दियाचन आने आरको कियो अन्य नियायनारे न्यन न सम्रकती भी और धोडीयी बारपार परस्पर कारते महतेपर प्रथम हो। जानी थी। इस धारसामें रण दियायवींको एक दुर्गात प्रवस् काके जीव जेना साजारण बाव भी। वारेन-देश्यापुत्रो इच नातिमें मध्याना व पूर्व नगीति प्रथके मुकारते नाना बहनशीय मधा सवादाजा विकिश्व हो कहे नाति। वह शब मारा थे । वन्होंने मराया है बिश्व जिल्ल मार्गीको जाना बोल्यनासे परशाह कुठाइ स्था । परण्ड पर है मर गर्वे और उमझे पारण्याका कोई समुख्य बन्ध्य म इसा मा प्रमर्ने रिकामरण भा सम्ब

भा गया । भारत वेकेक्ट्रांन भारती प्रीयत् सहायक-सन्ता नीति (० १५५१ १०११ - ६ १० ३) संभाक्त इस दायस विशेष कास प्रक्राया । इस विश्वित सन्तार वर्ष मान्नी सावनेन

रम पहला का भीत तथ अपने हतात चाल्य-संसा (सहायक संसा) राजनी पहली सी । इन नमाक्ष कार्य वह त्या चा पाल्य वह असे गाँव करता होती सी र

सन्द हिना रिचाननय विश्वता करनी वी ता इन रिजायन र रस्तरण में न पोर्मासक कर तत्त्वकर वह दिवा जाना था। उस नाम अच्छा राजाका राजाधाका काम अब्बेश सरमारके मुद्दर्ग की

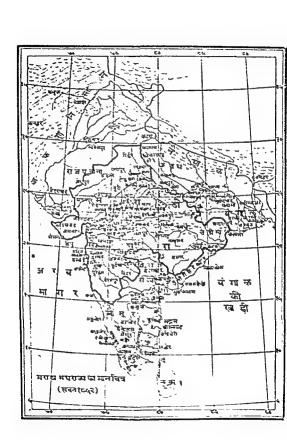



इसले पह स्वष्ट है कि वधिष वह राजा या नवाव अपनी रियालतका स्वामी या और विग्रह तथा सन्धिका जिम्मेदार या किन्त सेना न होनेसे यह अंद्रेजी राज्यके विरुद्ध कुछ व कर महता था. और उसे अपनी रक्षाके लिये सर्वदा उनके बाधित रहना पटता था । भारतवर्ष जैसे देशमें बड़ां बनेक प्रकारकी रियासतें विद्यमान हों फेवल इसी प्रकारका राज्य स्थायी हो सकता था । प्राचीन कालके महाराजाधिराज सन्भवनः इसी प्रकारको शासनववालीका अनुरसण करते थे। यदि दिस्टीमें नराडोंडा राज्य मलीमांति स्वापित हो जाता तो वे अन्य मराठी तथा रियामतीसे इसी प्रकारका सम्बन्ध स्थापित कर ले सकते थे। परन्त उनके भारपमें ऐता नहीं था। मराजा रियासर्ते प्रथक् प्रमक् थीं और अपना छाम स्वतंत्ररूपसे सोचवी थीं। ठाडै येकेवडी आठे ही किसी न किसी मराठा रिपासव के साथ भी अपनी महायक सेना (Subsidiary) की नीविसे सम्बन्ध स्थापित करनेका यत्न करने लगा । यह इसी घावमें या कि इसी समय पेरावा घरेल कलहते दरकर भागा और उसने अंग्रेज़ोंके पास आकर आध्य लिया। उसने वैलेजलीकी नयी नौति स्वीकार कर ली।

संबद् १८३० में नारापधारात पेमचा हुआ। यह बड़ा होनहार ब लक था। अपने बेराने सब उससे भेन करते थे। नाधनराव बड़ा करता था कि यह बालक बढ़ा साहतो सैनिक होगा । एक बार बाल्पायस्थामें नारावयनाव पाँचवां ही नारावयसाव पेशवाके लाथ एक छोटे पर्यंतपर चैठकर हाधीका यद देख रहा या। दैवयोगसे हाधी नेगर्ने आकर देशवा दर्शकोंको और दौड़ा। समस्त मनुष्य भयमीत होकर भागने हते। प्राप संकटमें होतेके कारण वे पेशवाके लिये मान आदिके नियम भी भूल गये। नारायदाराव भी उडकर शेष मनुष्योंके साथ भागने लगा। माधवरावने वसे पढड़ लिया और कहा, भाई ! संसार तुन्हारे विषयमें क्या कहेगा । नारा-यदाराव साहस पूर्वक तत्काल बैठ गया। वयावाराव एक मराठा रिसालदारने

वीरो भाग गया । कुछ दिन नारायणसाव तथा राजीमा स्लेहपूर्वक रहे, परन्तु रायोगाकी स्त्री-का तरप इंपसे बल रहा था। वह भला कर चैन लेने देती थी। राबोपाने अभि-बोह करना आरम्भ किया जिससे यह फिर अपने संरक्षणमें रख किया गया । यदावि मजाराम बार दीवान था परन्तु अधिकार नाना फड्नवीसके हायमें आता जाता था।

अपना खंडर छेकर हाथीनर बार किया जिससे उसकी शुंद पेमी जब्मी हुई कि वह

इन समय बरारमें एडक्ट्ड उपस्थित थी। जानोजी मॉसडेने मोलाजीके प्रको रुक्त बना कर नाथवराव पेरावासे आहा शास कर ही थी। परन्तु वर वह बालक सिहासनपर चैंटा तो मोदाजी और साबाजी दोनों भाइयाँ

नारायचरावका वर में इक्षक बनवेके किये विवाद आरम्म हो गया। मोडाजी रायोबाका सहायक था। पेरावाने सामाजीको रहाक स्रीदार कर लिया । अभी दोनों पत्र मुझादलेकी वैपारी कर ही रहे थे कि गारायचराव

पेराबाका प्रनामें कथ किया गया। १४ माइपर (३० अगस्त ) को सेनामें कुछ राजपाज मच गयी थी, विसास कारण नेतनस्य कारडा बताया गया । नारास्य राव मध्याहके समय कमरेमें विश्राम कर रहा था । महलोंने शार भुनकर वह चीक वदा । सोमीरांसह समा सुरुम्मद युवक कुछ सैविस विवे पीठेडे मार्गस प्रशिष्ट हुए। नारायधरात उठकर रायोगांके कनरेकी आर बीहा। धातक उसके पीवे वीडे भा रहे में । उसने रायोबासे पार्यना की कि मुके बचा छो । राजोबादे धारहोंसे साधारणत्या कहा कि इसे छोड़ दो । इत्यार सोमीर्शायहरे कहा, में जब वहां तक आ पहुंचा है तो इसको छोड़कर स्वयं अपना विनास क्यों मोख रू' ! तुम यहाने भाग जाओ धन्यपा तुम भी मारे वाओवे । रावोचा उपको छोडकर कपर भागा। नारायचराष उसके पीछे जा रहा था कि रायोबाके एक नौकरने उसकी द्रांत प्रकृतन नारिष्याप उनके पाठ चार विशेष करायाचा पुरु नाकर व उनके दान पहुरूत इसे नीचे स्थाप हिमार १ हनमें मारायाचारावका पुत्र मोकर चाराया था पूर्वा और अपने स्थापीको चार्यके खिरे दीवृत्र । नारायाचाराव वस्को और वृत्र । सबे अपनी भुवार्य उसके पढ़ेंमें बाल दीं । सोमीर्सम्ब तथा राष्ट्रोवाके नीकरीने दोनोंकर and are miles t

जब अन्दर यह कोळाहळ हो रहा या विद्वाही तोन सहचीं हो तब भीरंथे पेरे हुए थे । सारं मनसमें हुन्यक संघ गयी । नक्षियों में आइसी हुन्य कर स्ट्रीड़ी करी । सुन्याराम बाहु कोतबाळके वाल बीड्रहर गया । उनने तक कोर्गोको मनम्म हर वापिस भेजा।

यथका सम्देश स्वष्टतः रायोगावर था । यह मारे विशोधका प्रश्नां ह समस्रा बाना था। रामग्रास्त्रीनै व्यक्ताछ आरम्भ की। इननेमें राजीना पेशमा राजिए

किया गया । धः सप्तादः अवनार रामग्रास्त्री रामोगा राशीबापर बच्छा पाम पहुँचे । प्रन्होंने अमृतर अवने धर्मात्रे नारापणराय है क्षाका दोषारोपण किया । स्रयोकार सास्त्रीके सामने देखारीयन

मान क्रिया कि मैंने नारायणसन्दर्भ कर करनेके जिमे पन

सनुत्योंको भाजा शी थी। जायने निहित कुळा कि स्थकी दूशा जो भाजन्य गाई के भाजन्य में कुछा कि स्थकी दूशा जो भाजन्य गाई के भाजन्य में कुछा कि स्थकी दूशा जो। सामेश्वर रामसाधीने इन याथका शायकिल दूधा। साधीने कुछा दिया।

" अपने जीवनका मन्त्रितान करो तन यह पार मिटना, अञ्चया न नुम और म नुम्हारा शायन दानोंसे कोई कमी चर्टाभून होता । अव तह पुत हव शायह शामी रहीते मध तक में नुष्हार ऐसे हत्यारका बजी अब बहुण व प्राप्त और ब कसी पुनाबें-हो परारंश इस गा । " राजशासीने भारता वचन पूरा दिया । वे सभी चड़े गरे ।

संभावा है पेत्रवा-पद्दार स्थित हो जानेक देशर करी और विज्ञान करी। स्थाही निकंत्रताले साथ बटालेक विशे युद्ध करनेपर कटियह को यारे, और वेगापाई सेपा तया स्मक्ष अन्यन्न देमात्री क्लिन दिलीको मिल्लिया हे मुद्दु हर हे हुना छोर गरे।

सरार्थ माहबानमध्ये शिक्षीमें बहुत तथ दिया वस्ते थे । उपका सम्बी नप्रक स्ते मुद्राबना करनेक किए नैपार हो गया । अलाते एक युद्र हुआ जिपने मरासाँजे मुक्तिको बरास्त वर रेजवाको अरम मेनार्यक विकेत करने. और होग्न तथा इ पदाकारके रोगो पिके महाबंको हे देनेपर वादमाहको यनकर किया। इत का अभिन्यार अमे विवेशियोग शतका था। इत्तर अमे क्रीने विकित पुचाररीयाका हे हिमे और स्वयं पुचके किये नेपारी करने स्थी। इसी भरावामे गय समय नारायक-रावके वसका समावार सुनवर नेपार्ग सेना दुना वर्गा आवा।

ूना स्वास्त्रे वे सारे विवाह बादी होते हिने न थे। साधाराप के सामन कार्यने वच्चे बेरिनालने अधिकारियों के आसाने निस्तर मास्तित्रको कारा मीतिनिष बनाकर पूना केना था। यहाँ उसकी विवासनात्रका मध्यक्ष प्रदेश तो बाला नीतिनिष्य बहु था कि अमे हो कार्यों के लिये क्यावारस्थ्यों अधिकार विवास मीति वह था कि अमे हो कार्यों के लिये क्यावारस्थ्यों अधिकार विवास मीति वह था कि अमे हो कार्यों के लिये क्यावारस्थ्यों अधिकार विवास मीति वह था कि अमे महास सामनिष्य कर मान करा चाहती था नीति उसका पहिलों कार्यों के लिये के विवास कराने कार्यों कार्यों कर लिये कार्यों कर करा बनीव अपने अधिकारी कर लिये। यह धानस भी भव हाथ आसान ।

ुनामें यहारे रायांग रेहाया माना गया परन्तु जिनने संपंते भे हो से बहने भगी वेहा यान ह सम्भावत हुएयते पृथा करने थे। सीमही एक बकरान् पश्च उसका निरोधों अन गया। स्वीत पृथा हुआ कि नास्त्रयान है होता है हो। सिरोधों हुउने जिनका निरा नाना गया परन्ति का का निर्माण का का माना हुआ कि नास्त्रयान है हो। सिरोधों हुउने जिनका निरा नाना गया परन्ति का का निरा माना हुआ है। यह सिरोधों हुउने जिनका निरा का का निरा कर किया। महावाई पृक्ष हुगीन सुरक्षित स्वी गयों और उसके साथ कहें और गर्भवती ग्राहण स्वि माना सिरोधों माना सिरोधों का निरा सिरोधों माना सिरोधों का निरा सिरोधों का निर सिरोधों का निर सिरोधों का निरा सिरोधों का निर्धों का निर सिरोधों का निर्धों क

रायोगा विसने भवने भवीवेका वथ कराके पेरावाई शाव को यो जन पद्चर स्थित रहनेके लिये सब दुछ करनेके लिये पात था। वब वह उस संकानधी अवस्थाने था-तो उस नमय अभे व प्रतिनिधि निस्तर सास्त्रितने आंग्र सेनाकी सदा-पवास उसे पेरावाईनर वैदे रहनेकी आसा दिखलायी और रायोगिने भी भीरवाकरके समान वत्याल इस मन्त्रपको नान लिया।

भभी पर पताना भावरपा है कि इस माझप 'मीरवाकर' को पेसवा पनते हैं अवन्तर दिन हिन करिवाइपींका मामना करना पड़ा । सन्ते हुई तो उसे निज़ान तथा हैदरभागें के मुझपलेंचर जाना पड़ा । निज़ानभागों के साथ गोरिय हा बंदिनार- वेदरके युद्ध-धंजमें तीन महाइपपेन्त युद्ध होता रहा विसमें वे था मार्च वेदने हैं । अन्तमें निज़ानने मान्यिके लिये पार्थना को सीर २० तान वार्षिकका मान्ते देशकार कर किया । उसके प्रधान निज़ान गोरीबाके पान चला आपा, इसने इसकी पड़ी प्रधाना को भोर अपने भारको गोरीबा मेंसे बड़े भाइनोका काश्रात प्रचान भारता गोनाप वरस्य मान उत्तरे सर्वेश रायोवाजी मित्रजां है छिंद हुन्द्रा प्रकट की । रायोवाने हम सामार्थे प्रसास होकर उत्तरका सामल कर छोटा दिग्या । दुनके उत्तरान्त सामीय हैर-सर्वार्ड विक्ट सहार हुआ परन्तु करो वर्गा नमन अपने निरोपी पत्र वर्षा उत्तर उत्तरान्त कर्या उत्तरी विसारितां ही पुत्रना मिळ वर्गी, हुमारिकी हैर्गुर करोत क्रांत उत्तर के क्रांत इससे असरो सर्गिय कर की और पुत्रा छोट गया । उपर रोता किये गणकराव साम, हरियन पड्ड के सीर सामार्थी भीतने उनके पुत्रकारके किये का रहे हैं। उत्तरा-कराव मामा सीम्रजा पूर्वक अकेका आगे बड़ा आया और कासी मामने नमान हुखा । प्रथमकराम जुकमो ब्रोकर क्रिय सामा हु हव साउवसी दुनामें वस्तर स्थान

को मायबराज नारायणके उत्पन्न होनेके भिट गया। वह पेत्रण-मायबराज पेराचा वका किया गया। यह भी बनाझ सीमाय धा कि रागीजाने बनाया गया सिन्धिया तथा होकन्दको और जारेज विवार क विवार। साधीयाने व्यक्तिक सहास दीनिक एकत्र हो गये थे किन्द्र उसके

ष्ट्रण्डीर जाने के समय उसने बम्बाई कीसिक्टले सन्भिके नियम के अनुसार स्वारणात्र मागतेके सिष्ट्र अपना एक प्रतिनिधि पुनामें साहितके पाय प्रेमा। साधीयाने दूसके प्रतिनिधि द्वारा सन्भिके नियमांका निर्देश करात्रा चारा। भोगों के साथ प्रकार मिसक अपनी सेनाको अद्दारवासे साधीयाको पूनाकी

भिमेर्गे हे साथ पत्र्याई कीसिक अपनी सेनाकी महायतासे रापीवाकी प्रनाक रापीवाका ममधीजा महोक्ष निवाने के लिये नेवार हो गयी। सम्माता यह हुआ यह साक्ष्रित, तथा क्यांन कम्पनीको है है, और सुरा तथा।

वह तालावत, वधा कार्या कार्या करिया वर्षात देनेत बहैपपों लगान आई ज़ींके सुदुर्व कर दे। राप्येशके सालसिंद तथा बसीन देनेत इन्झार किया किन्तु उनके बायग गुक्सलों स्थान देनेपर वैचार हो गया, और पुर्व-ध्या भी अपने ज्यार के लिया।

इपर यह उपाय हो रहा था, तथर बम्बाँसें समाधार मिठा कि पूर्वतीव सार्कार भीर बसीनको सराठोंसे वाधिस छनेके छिये एक बड़ी सेना भेजनेकी तैयारी कर रहे हैं। हस समाधारके धडुंचनेपर सराठा सम्बक्ती निवंख राकर बन्बई कैनियने भगनों सेना किछा धानापर भेज दो और थोड़े दिनोंसें समूखें सार्कारित पर भरना परिचार कर दिखा। रुपर नानाच्युनवीतने निकिश्या नया होणहरको हायोधके विरुद्ध तरके अपनी ओर मिना निया । हायोधा यह मनाचार मुनकर गुकातको भोर भागा और बढ़ोहामें जा पहुंचा । वह भानी गर्मनेत्री खीको

राजेरा प्रवरतन्त्रे भार दुर्वमें ठोड़ मदा । महोतर उसका दुव बाबोगर उसके इक्षा बोकि अस्तिन पेशवा था। सर्वादा सोविन्द्रायकी

हुआ बोकि अस्तिन पेतवा था। राणीया गोविन्द्रस्यकी महावताकी भाषास बहोहा भाषा। गोविन्हरायने भरने पाणा सार्वसायकी तहादवासे उस समय भारते आई पुण्डासिहको बढ़ोदामें पेर रस्ता था। इन होती आहपाँके अगड़ोक भी इनासे सम्बन्ध था। प्रस्तावी गापक्रमहने माध्यसम्बे रिहंड राजीसको महादना को थी और उसका तुत्र गीविन्दराव राधोदा है माथ कारागम में रह चुका था। यह धुम्माओं मर गया तो उस है तुमरे पुत्र संस्पार्जाको जो हुमरी खाँसे था उसका स्थान पुनाको भौरसे दिया गया। परन्त उसके तुरिहोत होनेके कारख उसका धाना फाहासह राज्य करता या। अब राज्येया पेरावा बना तो उसने गोविन्द्ररावको गापकवाङ्का वारिस मान लिया । इमलिये गोपिन्दराव मोदाजी ऑसलेके समाव हो राजीवाका सहायक था। वहादा पहुंचकर राजीपाने कुरतके प्रतिनिधि द्वारा पुनः पत्रम्यदहार भारम्भ किया । प्रतिद्या-पबको कई प्रतियो एक दुसरेको दिखानेमें बहुत समय छन गया । अनामें राताका निर्यय हो गया । रावोबाने साउमिट और बनोरक अतिरिक्त पार और ब्रिले देने स्योकार किये । भूरतपर गायकवाइका लगाव करानोको दिलाने और पुद्रस मारा ध्यय अपने कपर लेनेकी प्रतिहा की और खर्चके लिये अपने समस्य जयाहरात कराबों के पास बन्धक रखते। यह बबाइसात राप देमाओं किसन दिल्लीसे लावा था, और उसने रायोगको पतीर पेताशके भेंड किये थे ।

रायोग बहे।हामें था कि उपरांत दूनाकी सेना लेकर हरियना चड़के रपाना हुआ। निन्धिया तथा होलकरको सेना भी निल गया और चन्द्रानिंडको सहायता

दुरा । त्यान्यया च्या हालकरका सवा ना । तल गया कार युव्हानहका सहायता से रायोबाको ऐसी हार छानी चुन्नी के यह एक सहाय स्पारिके रायोग सुरक्त साथ भागता हुआ सुरत आ युद्धा । युक्क सेम्यर-सिस्टर ब्रैयर-

पैसी अवस्थामें प्रतिकाषप्रकेषेत्रा विरुद्ध था, परन्तु र मार्थ १००५ ईमर्जी नद्दनुपर संबद १८६१ के २२ प्यन्तुमको तूरतमें राजोवाने प्रति-शास्त्र पर इत्लाक्षर कर दिये । बहाँपर औन्त्रसेना तथा तोरावाना करेंस्र केटिंगके अर्थान पहुंच गुजा था।

यव पर्याई हीसित नद्दान तथा बंगालका अनुकरण करके मराहा राष्ट्रमें रहस्त रेटर अपना बल बहानेको चिन्ता कर रही थी, इंग्लैंग्डमें संबद् १८६० में एक बचा ऐस्ट पान हुआ जिससे बंगालका पर्यनर शेव सभी ऑग्ल-मोर्वोका पर्यनर जनरल बनाया गया, और प्रत्येक सन्धि तथा विद्यहरू विश्वमें उसकी स्वीहृति आवस्यक कर हो गया।

## ं पाँचवाँ प्रकरण

medical face was a sum

#### . परिला गर्नर जनरल ।

. नारेन देश्यान पहला मणनेर जनरल निका हुआ। बार्ब्य क्षेतिकां पर सुचना सिक गर्यो थी। अब निवादके समय वह महा क्रां तो उनने व्य दिवा .

- कि वीनिकको निवासमूर्यक कोई मुचना निकामी में इसिक्ये रात्त है। कि वीनिकको निवासमूर्यक कोई मुचना निकामी मों इसिक्ये रात्त देशिया है। कि वीनिकस्प कार्यि कि तिकामी मर्पया - स्वतंत्र है। जब बंगात्वस्तं पहिला पत्र आधा तो अध्येज मार्क- - स्वतंत्र है। वन बंगात्वस्तं पहिला पत्र आधा तो अध्येज मार्क- क्षां रात्त स्वतं है। वन्य बंगात्वसं पहिला पत्र आधा तो अध्येज मार्क- क्षां रात्त स्वतंत्र को स्वतंत्र को स्वतंत्र को स्वतंत्र का स्वतंत्य का स्वतंत्र का स्वतंत्य का स्वतंत्र का स्वत

शिरपर व्यक्तिकार जमार है थे। बन्बई कीमिन्न जानमुम्ब्यस्य उपकं बतासे विज्ञन कर दिया। इनमेरे पारंत होस्टर्ज़ गुस्ताक मात्र प्रशाध कर प्रमुख कि तुमने विना गर्वार जमारकों आर प्रमुख कि तुमने विना गर्वार जमारकों आर प्रमुख कि तुमने विना गर्वार जमारकों आर प्रमुख के तुमने विना गर्वार जमारकों आर प्रमुख के उपने के विद्या के तियान कर कारण वह या कि वारेन हेस्टिन्ड के जुना भरकारके मात्र प्राय मात्र या। इन कोम्बर कारण वह या कि वारेन हेस्टिन्ड के जुना भरकारके मात्र प्राय मात्र प्रमुख के विचा कर कारण कर क

सरारके अन्त होनों मार्ग सावाजी क्या भोराती परसर पुर कर रहे थे। सत्राममें मोदानी पराजित हो गया और जब सावाजीने मोदानीजे एवहाँके हिन्दे हाणी आगे बहाया तो भोराजोने पिलोक चळकर सावाजीने वार्षी पूर्वाहुँकि कर री। इसके अनावर मोदाजो दिवा विरोधने क्सरका जानिनिय हो गया।

प्रमण पुत्र रांजांसी पहले हाँ बराएक राजा हो जुड़ा था। व परान हरिक्षण स्वास्त्रण था कि सोहाजी असित्ते बनतेके कारण स्वासाई के राज्यको प्राप्त करोजा हुम्मुक स्वस्त्र वृक्षण : सेह्याजी पुता द्रशारी वृज् असमक या, इनकिंग चाने वृक्षण सेह्याजीने सिज्जा करके अपने निजय पर कार्य करना प्रारम्भ क्रिया। दिवाकर पित्रण नामक एक साम्रण पोदानी का रोजान था। जनके कुल सम्मानको बार्ग वृक्षणान्त्रने अपने पर्या नीहर राव ठिया और उनके द्वारा प्रकारकार करना आरम्भ का दिया। यही जारव या विनसे बारेन हैस्टिंग्य बम्बर् जैसिएके इस्तकेशको रीकना चाइता या उसने रायो-षाके माप मित्रवाको भयानक तथा अनुधित दहराया और अपनी भोरसे एक प्रति-निधि मिस्टर ओप्टनको हुना भेजा।

बन्धें कैंसिटको सास्टिवहारा पूनाके सब मुसान्त विदित हो सुके थे और यह ऐसे अपने अपनरको छोड़नेके लिए कभी उच्च न थी। कैंसिटने गर्यार

जनत्व प्रोंडी और कुछ प्यान न दिया। सेनाने राघोत्राको बन्दरं कांसवको प्राची गदीवर दैटानेडे लिए आक्रमण कर दिया। कनंत केंटिंग समाप्या या। जनते प्रस्तान करते ही केंटिंगने एक वड्डा भूक बहु की कि फ्राइमिंड गायकगढको अपने साथ निस्तानेडे टिव्हें

पत्र-पत्रद्वार करता प्रारम्भ कर दिया। प्रनहित्तहेने ये सब बार्ने आरम्भते ही हिएएत्मको दना हो किन्तु पत्रपत्रदार दार्गी रुन्म । भागिर वेदियाने सिस्टर कूर्रे बाव्ह नात्रक अपने इतको प्रवहित्तहेके पात्र नेवा। प्रनहित्तहक पत्रीय इसे सबसे पहित्र हिएएत्मके कैनमें से गया जिन्तर उसे युद्ध विस्तय हुना। दुनि हिए पद्धि के स्था प्रवहित्तह भागा है। दुनि पह क्ष्यक उसे एक गण्यों विद्य दिया कि अभी प्रवहित्तह भागा है। यह दिन भर वहां प्रवीक्षा हो जरना रहा। भागिर संध्यामें उसे दुन्यकर एक पालकीमें कैदीकी नार्ने विद्यक्त हरिकन्यको सेना के नाय कर दिया।

केटिंग ऑग्ड्सेना तथा रागोबाओं सेना लेटर हुनाओं और बहा। मार्गेनें मराद्य सेनानें दो स्थानींपर शुराबका किया। आखिर आसमके स्थानपर संप्राम भारतका युद्ध हुआ, जिसमें कदाबित अपनवार ऑगडसेना पीट दिस्तावर भारत साथे हुई। देशी केनाने भी उनका अनुसरण किया।

केंद्रिय वहाँसे हटकर भज़ेंच्येत पहुंच्या। वहाँ उनने अपनी सेनाफो विधान दिया। यह जानकर कि हरिरम्म जनेहा नहींपर है यह उनके पाँजे चला किन्तु हरि-पन्न जिना पुद्र किने यहाँसे चला गया। केंद्रिय पहले किन्

पत्ता उना पुर्व । काश्व प्रधान प्रधान स्थान वहात उन्हां उन्हां स्थान । पहीं साम प्रियम काश्व प्रधान होता जो साम स्थान स्यान स्थान स

राधीशके मोनिन्द्रावको दम लाखकी वालीर दक्षिणमें देवेको अतिहा को । धादिमाने दमके अतिष्ठावें एक मेरा और रच्या, महेत्यका अपना भाग तथा कई प्राप्त अबे वों हो देवर मधि कर लाँ।

र्तिमें गर्बर प्रसरणा प्रतिनिधि प्रतेत पोपन प्रत्या था पर्तुसा, श्रीर प्रसने बंगान वीमिएको श्रीरंग तृता सरवारके साथ सात्रीत्वार प्रारम्भ दिया। अस्ट्रीकीयाने हमें बाग अस्तावस्था समझ और दूसस प्रतिनिधि प्रतिनिधि प्रारक्षे भेजा और सामी प्रतिनिधि में महिले भेज दिया।

-पुरुपरमें ओप्टन तथा नाना फड़नवीस हे मध्यमें वार्तांशासा क्रम मास्म हुआ। नाना फड़नवीस इस कातपर जोर देवा था कि रात्रोचा मेरे मुपूर चर-दिया जाय । जब ओप्टनने सालियट तथा बसीन रहने

प्रस्थाका प्रांतशापत्र लिये कहा तो महाता सरकारका उत्तर यह था कि जब गर्नार-

ने सारे अवको अनुचित कहा है हो तुम इससे स्पी शाम मास करना चाहते हो । अस्तु । सन्ते चीडे प्रश्नीचरोंके उपरास्त यह निमन बुआ कि अंग्रेज़ शामीबाकी सहायता न वें, पूना सहकार निर्माहके किये के एक जागीर वे और अग्रेज़ युद्धक्यके बनले १२ छाता हरने वें । साक्रीसर्का बारिस करना अथवा न करना गउनर जनरकड़े स्थाप समा विचारित हो। दिया गया । फारहस्पिटके प्राप्तके विषयमें यह निर्शय हुआ कि यदि पूर्वा सरकार यह सिद्ध करने कि फाइसिंटको यह प्रान्त विना सरकारही हरीक्रिनेडे देनेका कीर्ट भविदार न मा तो अंद्रोप अवना वावा छोड़ गुँगे, । यह पुरुवाका प्रतिवात बहुलाना है। इसपर समन १८३३ के फाइगनमें हरनाधर किये गये।

अब सम्बर्ध की सिलाने अतिकापण का अतिकार पर्दाचा तो उसे अरपन्त हुःस हुआ। इंग्लंड भेतनेके लिए बमने प्रत्येक आगपर भाने आक्षेत्र जिले और शर क्ष्यमें कह दिया कि इससे कृत शनिता भूडमें मिला ती गयी है। इया पर राजीवाकी पता समा तो अपने कमानीसे वादेपर वादे करने शह किये। यहाँ एव कि यह ममस्य मराठा देश ( मिन्धिया, हालकर हत्यादि ) की भापका 10 वर्ष बारा अमें जों को देनेपर सैवार हो गया। उन्तरं १५ लाख हरवेडा माल प्रवितर्व बारी रने-की परिवाकी। उसे इस बातका विराय था कि क्यों बस्बई कीमिल बगाव

कीं निक्त इतना करनी है ? यहनई की निकने प्रतिज्ञानको

बारइ कीरियलका अनिकाओंको पुरा करवेसे इन्कार कर दिया, और वन है पूरा विस्य भार होनेसे बयाशिक निम्न भी हाते । रायोशको गुरामी गुरिन रमा । वर्षात्र कर्नेस आंग्टन इसके जिस्ह करता रहा परण्ड कीमिकने एक म मुनी और भएनी सेना भी सुरनमें एकत कर हो। इचार मरास सरकारने कर्नेज ओच्टनका प्यान इस काररवाईडी बोर श्विदाश बीर नव पमकी शी ि वनको भी देशभागके महात्र बार्व भीने सम्बद्ध करती पहेली । इवार कर्न-क्यो बहुत द्वारा तथा शोष प्रदर्भ करना पड़ी ।

वह प्रदंत बानी इसी इशायें का कि सम्बन्धे चारेस्टरी (प्रश्नेडी) का एक पत्र बम्बर्सेसे प्राप्त दूधा, असर्वे उन्होंने राघोधाड साथ मुरन बाडे प्रान्त्रान रक्को प्रमन्द किया, श्रीव सर्व अकार तम पूरा कार्यकी हुव्या अकर को । हुव प्रका माण्यस बन्दर्र सीमियको कर भाषी भीर बम्रांच वह वह धनन्दरी थी कि भी क्रिक्टि बर्गे हो पुरुष्टर हे प्रतिका प्रकृत प्रकृत काल नहीं, फिर भो आहे सर्वत बालो सिंदार बार्वे बरवद विश्व व्हिपाद हो सर्व ।

रही मनव इना मरकारको एक मुद्रे सार्वेहरके मात्र मुहाबरोकी बर्दिनना इस्लिय हुई । एक इक्षीती ब्राह्मपूर्व वार्तास्त्र हुद्दे रसान्त्र आपने अपने महा क्षित्र मात्र क्षेत्रज्ञ किया। पतनु यह क्षेत्र वह दिया दया। जुटा डांश्यार

धव इन अगहों से होत पर उसके दुर्गन उने समे पुत्र पर दिया। उसके बहुउसे महादों से एकड वर्ड वॉक्सस मोतना आरम्म बर

दिया। यहाँ उसे विहेत्र संयक्ता हुई हिन्दु निनिश्याओं सेनाने राजनानीपर अने हता बर बना दिया । परिले तो यह बमाई पहुंच कर बंजाबा समोली अगरियाके पाम गया, पर्धांच बमाई कीपित अपने पाई साने के जिने बार मन्त्र करती रही । रापोजीते उसे इना भेज दिया यहाँ यह मार शाला यया ।

इना मरकारने यह शिद्यायत भी भोष्टनमें की पान्तु उनकी रुक्त न काली थों । भानित बंगाल बीनियने उसे बारिन दुवा थिया और उसके खाब पर यानी क्षीयनमें बिर मिस्तर मास्तिन हो उना मेजा । नाना फुड़नग्रेम इस नगररगाईमें जर गया । उसने स्पष्ट कह दिया कि मार्स गरारा हम पुरुष है उदायों है और अब इसके इनामें हुन: प्रदेश करनेका अर्थ केंद्रल द्वित्तारवदों भंग करना है। मासिनने आहे ही बतिशावबंद नियमों हे सम्बन्धने काड़ा भारम्य दर दिया । उस मनव हंग्डैन्ड और श्रीनमें दुवको वैपार्ग थो। एक जहाजहारा कई श्रीनीती प्रनामें भा रहेंचे विवसमें एक व्यक्ति सेन्ट रहपनने अपने भारकी पादगाह होता

वीयत बहुद किया । जाना फाइनसेयने उपका आहरत्वक र्वादे बस्मा

मत्कार किया । किनी श्रीयोगीका वही विषमान होना अग्रेज़ाँके लिये अनग्र था । मास्तियने इसके विरुद्ध विकायन आसम्म की । बाबा धरुवर्रोत भी पही चाहता था । इतने मेन्ट स्टूबवर्डी बड़ी प्रतिष्टाके साथ इरबारमें राव किया । मेन्ट ब्हुबन गांव हो अवंच बड़ा गया क्रिममें बहां श्री तर-बारको मराठा मरकारकी सहापनाके किये तैयार कर सके। पेछरा अभी बच्चा था, नाना फड़नबोल हो गाउँनेन्ट्झ यर बान बलता था और उस समय नाना कानतीय ही एक स्पन्ति या जो परिस्थितिको श्रेक सेक समस्ता था।

वर नाना फाइनबीन अंबे व्यक्ति नाथ उठाइनमें पढ़ा तुआ या तर हुनामें उसके हुई वेरी उत्तव हो गरे। उत्त पत्रका नेता उनका चलेरा आई सुराबा था। देर

सारवंशे हड़ियाँमें विषत अराजे कांधानुको तरह प्रवित्त हो गया

है। देव तब बगह होता है परन्तु हमारे यहां हवता अधिक है कि भारत चहत्वती ५दे हम अरवे भाईका नात अवस्य कर रूपे, बाहे उनसे हम रोबॉका 200 विरोधो काम उद्योग । इस पहले रायोगांके साथ गुप्त पत्र-स्पत्र-हार आरम्भ कर दिया । सत्ताराम बारू जो उनकी और कुक रहा था । आसिर

इन लागोंने बन्दई कीसिएको भी पवित्यदिया कि हम तब नकार तुम्हारी महावज्ञ करेंगे। सम्बर्ध कीनिय अब दिन अपने पुराने निश्चपार नेपार हो गयो।

उनने बंगाल बाहिनको एक कार्ने तर उचान्त किन कर संविक्त गा-क्ताई हिने पार्चना से । चयनंत्र जनरायको इनामें सोनीपियोंको वियमानता प्रतान हुई । कर्नल लैजलीके अधीन योड़ी सी सेना स्वलमार्गसे कार्या भेपनेके लिए उसने सीध आजा दे दी । हैस्टिम्बकी इस बातका इंग्लैंग्डमें बहा उपहास हुआ । सीमिजीं बड़ा विरोध हुआ कि पीत जहाज हारा समसता पूर्वक क्यों न भेजी गयी है

परम्य बारेन हेस्टिकाने सब बुद्ध अपने कपर से लिया और इसका स्टब्स न

स्रोता । स्परमार्गने सेना नेजनेका उपका यह विशेष अर्थन या कि वह मार्गमें - मोडाजी भीयलेडे साथ सन्त्रि भी स्थित कर छै। महा-भासलेक साथ स- जीके विषयमें वारेन हेस्टिश्वका बद्ध प्रचा विकार था। वह समकता था कि सोदाजी वग-सेनाकी महायतासे सगमतया हुना धिका प्रयस्त

का विकासमें सभा बनाया जा सन्ता है। इस सहस्तारे उससे पहिले रेस्टियरको उत्तपन सन्ति आदिके किये बहार भेजा ।

दर्भाग्यसं यह यहां पहचने ही सर गया। वारेन हेस्टिन्स वही देश्य कर्नल किनली द्वारा फिर स्थिर करना चाइता था। इस सेनाके मार्ग के छित्रे उसने मिन्धिया तथा होलका से भाजा सांगी । यहाता यह विद्या कि यह सेना कांगीसी आक्रमण हो करे है कि के कार्य है भेजी रायों है। इन्हें में पनार्में कमत: राध्यकांनियों हो गयी, पहिल्लीमें तो होकहरकी सहायतासे मुखबा फहनरीसकी पार्टीने शासन अपने हासमें कर दिया, और नामा फरनवीमको भाग कर प्रस्थर है दर्गमें सामग्र केना वसा । रम समय हरियान और सिन्धिया हैतरअली हे विरुद्ध युत्र कर रहे थे। ये रोनी नाना फडनवीसके साथ थे।

हैतर बलीने राजोबादे लाथ मैत्रीदे विकारसे करबाटकर्से यद आरम्भ पर विधा था और कई बुगीपर उनका अधिकार भी हो गया था । हरिपन्तके भानपर यह पर शया और संस्थि चाहरे जता ।

इदिएमाको लीटना अधियोश था पर बसने यह सेन् शुक्तने न दिया भीर हैदरअलीसे एक अच्छी रकम केकर सम्धि की । फिर पूना वादिय आकर सारा राज्य-प्रकार नाना कड़नवील के द्वाधार्म कर दिया और सुरावाकी अवस्थानगरमें प्रेट कर दिया । सावाराम बाउ भी युद्ध हीनेक बहानेसे प्रयक्त कर दिया गया ।

श्रुराबाई वक्षको प्राप्त देख कर बध्वह कीसिछने मरावा सरकारके साथ पत्रथ्यपहार करना उचित समझा और पुछा कि आप प्रस्थरके प्रतिजायको श्रीकार

सपसे सर्व दुशान्त्रसे भवगत करावेके लिए स्वय वश्वई गया। जसी समय इस्टब्स भीर प्रोमके सध्यमें एक छित्र जानेका समाचार । ।।

मिस्टर मास्टिन की वर्षा क्षत्रवील यह थी कि बन्धई कीमिल माधनराव नारायणको पेदावा स्त्रीकार करे, और उसके बास्यकाल सक शासन रायोश के द्वापने बम्बर्ड क्रांसिखने नयो तत्रजीत स्त्रीकार कर है सैयारो धाराज कर हो ।

इस समय पहिला बार गाउनेर अनरलने सालानोडे विरामी अपना विपाद

पार्वा क्रीमित्रको तिथा। परम्यु क्रीसिन्द्रने एक रुद्व कर कि सारीबाहा प्रविकार बहुत अधिक है, इस राजधीतकी और विशेष प्यान नहीं दिया ।

Tree of the talk र गा आने ध्य

कर्नेज अधीर्दन सेनाध्यक्ष यनाया गया । कींपिक की यह भय था कि बहुति सनुष्य भारतवर्षति देवल स्थया एकप करने हे भागत्रवे आने भे, थाहे वह रुपमा भले माधवन मिले या पर। शैनियाने

शेष सब प्रचारनोंका निर्माय वहने हे लिये एक बसेटी नियम की नियमा प्रधान सिस्टर कारतम था जो कि बंगायके समामोंसे यहना रहा था। साहित्त भी कमेरीका सप्तस्य था । रागीचाके माथ लगभग पुरानी मनांपर मि जातव ितार गया ।

रमठा भव नाना पड़नवीस नी असाधारण चौख्यताका नीतित था। अमे जों है विचारों नथा कार्योको भलीभांति समकता था । यह कहा करता था कि औरज बल हमारे पक्षमें ६८६६ सहुत है। जब तह उसकी तमाणि न

नाना फड़न समक्ता होगा देशमें शाम्ति फदावि न हांगी। अव उसने प्रतिला कर ली

कि में इसे नष्ट करके ही छोड़ू मा । पहिले सो उसने अपनी सब संदयार सद्बोरोंमें महादाजी सिन्धियाको साथ मिलाया और फिर उसकी

सम्मतिमे भारतवर्षको समक्ष देशो प्रक्तियों हो सिला कह सब ओरसे अग्रे ज़ॉब: आक्रमण करनेकी सैयारी प्रारम्भ की। साथ ही लैज़की ही सेनाई सागीमें सब प्रधार है विष्त उत्पन्न करने के लिए महाठा अफ़लहों तथा पुन्देलराण्ड हे राज रूते हो गुप्त आजापन्न मेजे ।

कपट-प्रयम्भको पूर्व सफल बनानके लिये नाना फड़नवीसके द्वन सब देशी हियासतों के पास पहुँचे। जब ये दुत नाना फड़नवीमका पत लिये हैदरशली के पास

पहुंचे तो उस समय वह स्वयं अमे ज़ॉसे जला वैदा था। हरिवर्षसे क्षेत्रभेभे हैररक्षताना युक्का समाचार आनेपर सदास कीसिलने अपनी सेना पान्तिः क्षान्तीप चेरीके विरू भेजी । जब पान्किचेरी पर अधिकारही गया तो

उन्होंने प्रान्मीमी बस्ती माहोको भी जीतनेका विचार कर लिया। माही हैन्द्रभणी है प्रान्तमें था और उसकी रक्षा करना अपना कर्तक्त्र समक्त कर हेंदरभलीने उसके विरुद्ध मदास दीसिलको लिया। परन्तु जब माहीपर भी अधि-कार हो खुका तो उन्होंने मिस्टर गिरेको द्वत यना कर हैदरअत्री हे पास भेता। बतुत वार्तालापके अनन्तर हैदरअलीने मिस्टर मिरेको शप्टनः बना दिया कि अंग्रेज प्रतिज्ञापत्र लिखते हैं और जब चाहते हैं उसे सोड़ देते हैं। उनके राष्ट्रीं हा कोई विश्वास नहीं। इसी अवस्थामें नाना फड़नवीमके दून उसके पास आ पहुंचे जिनके साथ मिलनेके लिये वह तत्काल उपत हो गया।

आरम्भसं ही क्रोनोसियों के साथ है दरभळीकी मैत्री थी । उस समय है पो ( पुढ़ प्रांतीमी अध्यर ) वो कुठ प्रांतीमी सिवाहियों हे साथ निज्ञाम हे पास था हैं इरअली के पाम आ गया। केवल यही नहीं बहिफ हैं इरअली ने

हरराभानि । । । । म- निवास अलीको भी, बो प्रायः अझेलाँ हे साथ मिप्रता स्टता को भी मिला तिया था, अपने साथ इस कपट प्रयन्थमें मिला दिया । निज्ञाम अलो-

का एक भाई बनास्त जम अदुनीका जामीरदार था। सदास हीसिल गन्तुरका जिला प्राप्त करनेके लिये उसके साथ मैत्री करना चाहती थी। यसालत त्रंव परपूर देनेवर राजी हो ज्ञान । जिज्ञाम भागी बसाजन जाती बहुता था। अब हुन प्रतिज्ञानसमें उसके हुएकों बहुत विक्ता हुई। जम यह भाव हुमा कि बड़ों आये ज़ उमकी सहावता करके तमें देशाचार्यक विद्यामान वार न ना दिशा है। हुम मदम कराय बढ़ा या कि म्यान केंक्सिल पहा निज्ञामों आपने वहाँगे जांगोंगों मेरा हता देनेके विद्ये बहुती रही थे। अध्य और हुम्लेक्सर्वे पहारा हुई आहम होने वर उमने क्यानल जांगों आधार्य दिलानी महस्मा की। देशसकों भी भी होंके वन्यूरार अधिकार कार्यके विकट्ट वहा, और जब आंगल केंगा अधिकार कार्यके जिल् साथी तो जह अस्मी देशकों कार्यकर्कि विकट होंगा और होंके

माना करुक्तीकने साहभाजमा है पान पुत्र मेन कर रहे भी हुन कार-वारण-से प्रिमा निवा, भीत समसे निवास कथा है दुराभवीको वस विकास कि है दूराने क प्रमाने सहायात करें। उपर काने पत्र कोतों की उपरोशियों है साद सामन भीर साथ अंग्रेज़ींके विक्तं वामन्त्रहार किया। मीदानी भीनमेस मीदान मिना निवास करून के स्वाप्त की मानियां विकास विवास हमा हमा साथ मीदान मिना निवास करून करून के दिन की दिन सिवास में की दिन्हा

क्षण साम प्राप्त के प्रत्य के प्रत्

भारत वहनवासक सुकाणकेन स्थान चाहु बड़ा अनुस्ती गया आरणानियों स्व आवर्ष स्व आवर्ष बड़ांसाति भारता था । यह स्थान है कि यदि उस सबय तारेन हेसिंग स्वभंद जनस्क न होता था अधिक हाज्यको समाध्य हो गयी होता ।

सक्त १९१६ को श्वानत्म पूर्व ही गृह कहे समत्व का क्या पूर्वा विश्वे कार्यो तथा मुश्यस्थानीत एक हाकर वाले आश्वो क्यानका क्या दिया। वार्ये हेस्सिक स्मार्थकार स्वतिकारका सम्बन्ध नाह तथा। यह

श्रीसम्म नाम्ना विश्वना निर्वाचना विश्वन क्षेत्र । वर्ष भवतका निर्वाचना निर्वाचना वर्ष थी कि प्रवर्धना निमान क्ष्मण लागि विश्वन

व्यक्त अंशव्य स्थितिक हुआ वा । तर पारव हिस्तर्य क्याच्य स्था साथ साथ अंशिक्तर्य प्रतिकृत्य अंशवन्त्र शिक्तर्य हैं तो चित्रस्था अध्यन्तात्र हुत हा त्याः, वीर अन्ये तार्थे हैं हिन्द कोर्ट स्था मा बीर अव्यन्त्य का त्याचार स्थान्त हिस्तर्य के त्याचार स्थानिक हुता मा बीर अव्यन्त का त्याचार स्थान हिस्तर्य हुता प्रत्य स्थान स्थानिक एसम्ब देवर स्थान्त के हिस्त्य हान्त्र या । स्थी त्याच्य स्थान स्थान्त हैं स्थान हिस्त्य हिस्तर्य हान्त्र या । स्थान्त स्थान हिस्त्य व्यक्त स्थान स्थान्त का त्याच्या स्थान क्षाच्या स्थान हिस्तर्य हिस्तर्य हिस्तर्य हिस्तर्य हिस्तर्य हिस्तर्य हिस्तर्य स्थान हिस्तर्य हुत्य हुत्य हुत्य स्थान्त हुत्य स्थान्त हुत्य स्थान्त हुत्य स्थान्त हुत्य स्थान्त हुत्य स्थान्त स्थान स्थान्त स्थान स्थान स्थान्त स्थान स् इस मकार बारेन हैस्टिंग्वने एकको त्याकी शिकायत पुर करके और दूसरोको निवता निवाहनेकी भेरपा करके आपनामें पूट डाल हो। एक और तीसरा फ़्तहलिंह गायकवाढ़ अपने बवाबके लिये साविवासे निकल कर बारेन हैस्टिंग्वको आभे बांके साथ हो गया। यह इस मकार हुआ। आंक सेनाने काररवार पहिले गुजरावपर आक्रमण कर दिया। पूनासे कोई सहायता फ़्तहलिंहको न पहुंची। वह इतना भयनीत हुआ कि अंभे-ब्रॉके साथ मैनो करनेपर अवबूर हो गया। शेप रहे सिन्धिया और होलकर। इन की रिपासल निष्पातमें थीं, जयर गोहकका रावा सिन्धियांका समुविधाना था, वर्गीक थोड़े समय पहले नराठोंने उससे कर पान्त किया था। हैस्टिंग्वनी उससे माथ निवता करके उसके क्यासे सिन्धियांके देशपर आक्रमण करनेके लिये

माथ मित्रता करक उत्तर्ध व्ययस सिन्धियाई देतार आक्रमण करने हैं छिन्ने अंगल सेंसर भेजी। केवल नाना एडनवांस और हैदरअली दो ही रह गये जिन्होंने अपनी साज़ियाओ अन्त तक दूरा करने अपना किया। आंस भी इस संगठनमें मिला हुआ था, परन्तु अंगोसी नौ-सेनापतिने अन्तित समयमें रूपया लेकर विश्वास-पात किया। इस वहे संगठनको तो उने छेलि वारेन हेस्टिंग्ज़ रूपयों केव वही आवश्यकता थी। यह रूपया उसने राजा चेतासह और अवधकी येगासे सदात् अपना किया। ये दो वहे दोष थे जो वारेन हेस्टिंग्ज़र वर्ष

नारन देश्टिन्डपर तथा उसके निवों द्वारा खगाये गये। जब हाजसभाफ लाईने देशरोज्य उनका विस्तार पूर्वक वर्षन किया गया तो वई श्रीम्छ खियों वो सुक्रहमा मुनने भाषी थीं होते रोते येसुध हो गर्यी। यह मुक्

हमा सात वर्षे चलता रहा। अन्तमं वारेन देस्टिंग्ज इन दोर्पोसे बरी कर दिया गया।

इस साबिशको पूर्ण करनेके लिये महाराष्ट्र तथा करनाटकों पुद हुआ। इसके संक्षिप्त वर्णनसे क्षात होता कि इस ममय उन दोनों प्रधोंमें आंख्यक विनष्ट होनेके समीप पहुंच गया था। यदि मोदाबी मोतले बंगालमें अपना कर्तेच्य पूरा करता तो बंगालपर मो विवय प्राप्त हो गयी होती, और अंग्रेगोंकी सारी आसाओं-पर पानी फिर बाता। परन्तु बैसे कांसीसी नी-सेनापित के हैदर के साथ विद्यास-यातने बैसे हो नाना फड़नबंस के साथ मोदाबी और उसके दोवान दिवाकर पण्डित के विद्यासयातने आंग्लवलको भारतवर्षमें बया लिया।

वय पर्स्यहंकी सेनाने पुनाकी और मस्थान किया तो रायोवाक नामपर एक विद्यापन निकालकर सर्वत्र बंदवाया गया। अधर नाना छड्डनबीसके प्रतिनिधि भी इर वजह यह यह प्रवार करने ये कि रायोवा भपने भरीवेका पाठक वन्त्रासे कामण्य है, और अब वह पूनामें ऑन्टनचा स्थापित करनेके स्थिय सेना छ रहा है। मिस्टर नास्टिन व्याप पाठित करनेके स्थिय सेना छ उहा है। मिस्टर नास्टिन व्याप पाठित करनेके परस्थर वाला गया और वहां वाकर मर गया। करने पेनार्टन और मिस्टर कारनकर्में परस्थर केरो होते यूग्यों में अभ्यत होता होते प्रवार वाला गया और वहुत विधित पी। अभर नाना छड्डनबीस और महादाओं िन्यियाने भी अपनी सेना एक्ट कर ती। महादाओं मिन्यिया, तुकोओं होस्टकर और हरिएन्स सड्डने सेनाई जीन

· भारतवर्षका इप्तेहाम । ·

बड़े करनर थे। कर्पों करनी चोड़ी सी मेना आंकर्सनासे छेड़ छाड़ बरदे हैं दिवें क्यों भेज ही। बज कॉस्क सेना करेगों में पहेंची तो उसे बिदित हुआ कि यह प्राप्त की रमने सार्थन सार्या नामां ने आहान सम्मीम्त वर दिया पड़ा है जिसमें औरतरेगां हो सामान रसद प्रीप्त करे। उन है याच अरवान के जाते हैं दिवें वर्षांस सहस्य मो बैंक हो थे। यह परिचालि देवकह और राजेशां ही सम्मीन मितिक हो ने सामें पीज इंटिंग विचार कर दिया

नातिक क्षेत्रपर समाज पाँठ हरना। धन्य देश हराया।

यह शांत्रप्तिस्तान पाँछ हरने काली यो साराज दोनाने उपका पीजा करवा
साराम कर दिश, रह साथ ही बाध गोलावारी भी करते जाती थी। 'जर दित
निकला (२ देशील, पक्त १ देशू ) तो समस्य भौरतिनाने काले लाग्यो माराजसेनांसे परिविदेश वाचा। साराजेताने पींदेशे साक्रमण किया पर्त्य भौरतेता
मोगोंसे प्रमास करती पीठे हरणी साराजे भी द्वारोगों संबद रहने विश्वास निका।
बुत्यस सासाज आदि सराजें। इरन्त कालों हु साराजें साह रहने विश्वास तिका।
वारी आरक्त की। पन्त्र भोजें से अवस्तिके मारे जानेते शेष सब निराज हो गये।
वेशी सीतकोंने माराजा साराज कर दिया। इस प्रमास पीठे हरणा असन्यवया। और

पुद् करना स्थामे भी आधिक छडिन था। इस्पीलये कसेटीने वनगानका मन्धिरन सेमेडरी सामीसको सन्धिकी प्रार्थना करने के लिये भेता। सराका सेनाने ये क्षार्ते राधाने रुपों-----

( ) ) राघोषा वापिस दिया जाय ।

(३) समस्य प्राप्त जो अजे ज़ोंने लिया है सौटा दिवा जाव ।

(३) कर्मनी सरत सथा भरोचमें लगान सेना स्रोध है।

सिस्टर फार्मरने उत्तर दिया कि मैं विना गवर्गर जनस्मको स्थानतिके कोई प्रया सम्बिपन नहीं लिख सकता। इसपर सदादाबीने कहा "सुमने कर्मल आस्टनके किये हुए सम्बिपनको कोइनेका अधिकार कहाँ में लिया था है"

पुत्रके अर्जना सिहार हिंग्स नामक एक शीर दुन स्वारानी के पाता । रावता नहें साम नियां है। हो हो हा करने अधिकार दिया गया परने सिहार करने अधिकार दिया गया परने सिहार कानकार हार्निक हुए अध्यास्त्रकारी असमें प्रात्मक हास काने के पी। यहां नहीं सामानी के किसी निर्देश नीकर को भा तरह करना रिहन हों भी नियं में दिश को अन्तर्ता यह निवार दुन्या कि समस्त सामानी के की हिए साम के सामानी के सामानी के प्रात्मक के सामानी क

बन्दरं क्रीमिनका अस्य विषयान जुनारा काजापत्र सेज दिया। वस्य है जैरनेयर निरारता कार्यक, पेपर्यंत्र क्षीर क्रमंत्र काश्यर्य त्याय और भी क्ष्मंत्र संसार पनि कस्यानिको नीकसीसे इटाये गये। अब वस्याई क्रीमिल किंकतंद्विभूव तथा निरास हो सयी। असको यहकानेवाला मिस्स गिस्त मर सुका था। उसके सब वपायोंका परिणाम यद्या सोकजनक हुआ। सब जातोंके मूलमें मूल यद थी कि मास्टिनने केंमिल के हृदयपर भूठे तथा अत्युक्तियुण विचार वैद्या दिये थे। उसने विश्वास दिलाया था कि रायोगा के लागेपर प्नाके लोग इसके सत्कार के लिये उठ खड़े होंगे और नाना फड़नवीयसे लोग इतने अप्रसब है कि मराजा जान ओन्जसंनाकी सहायता करनेपर उपत हो नायोंगे। परन्तु इसने मराठों के आचार-स्ववहार तथा मानिमक बुलि को नहीं समझा था। यथि इनमें दलविन्द्वां हो गर्जा थों किन्तु अभी वे इतने न निर्दे थे। भौग्लसेना दूनामें १८ मोल की दूरोतक जा पहुंची। एक भी सहायक न उठा, अतः इसे यह अप्रमान महत्ता पड़ा। यन्वाई केंसिल जा प्रधान मिस्स हारमर्जा भी पृतिसील स्वित्त था। उपने पिछली घटनापर विशेष जोर न देखर सविष्य के लिए तरने कल प्यान दिया। इसने दूना बहुला भेजा कि में वड़गाँग के सन्यप्यत्य कार्य करने के लि ने तरवार नहीं। उपर वनले केंसिल में यह महाच उद्योग कि किशी प्रकार सिन्ध्याओं कुपाठे वह से कोर लाया जाव। इसने छिपे यह निप्रय किया प्याणित सिन्ध्याओं कुपाठे वदले वन भगीष देनिया नार । उसने छिपे पह निप्रय किया गया मि सिन्ध्याओं कुपाठे वदले वन भगीष देनी भी प्रसम्भ कर दी।

उपरबं अब बंगालकी सेना भी भा रहा थी। इनने लिखा है कि पारेन है स्टिन्तने विरोध प्रयोजनवस स्थलमार्गसे सेना मेजी थी। परन्तु ही त्रहीको मार्गम इननी एकापटें हुई कि यह आगे न यह लका । बुन्देलसप्ट के राजरूत संना के अग्रसराङ्गी मार बालते थे, पास काटनेवाटीकी पकड़ लेते थे । इसपर लैनली उनके हागड़ेका निजय करनेंडे लिये बहुत समयतक वहीं पदा रहा। अन्तर्मे गवसर जनरलने उसे पाएम उलावर करनेल गोडडेको उनके स्थानमें नियुक्त किया। इस समाचार के पहुंचनेसे ृत्ये ही छैनली मर गया। कर्नल गोवडने शीघ पात्रा करके नर्म दाको पार किया। अब यहाँ उसे मीदाबीके साथ सन्धि करके नर्सन्न इसे दुना ले बाता था। उनने मिस्टर बाटरस्टोनको मोदाबंकि पान मेबा। मादा-जीने उपका यदे प्रोत्तमे महकार किया और सब मुचान्त कह मुनाया। यद्यवि इसकी बड़ी इत्हा भी कि मेरा बड़ा मितारा राजधानीमें राज्य करे परन्तु इना सरकार उस तमय बड़ी बलगालिनो भी इमलिंग वह इसके लिए किमी और अपमरकी प्रतीक्षा करना चाइना था। इसी समय मोदाजी र इनाल पड्यन्तर्मे साम्मलित होनेके लिये दबाव डाला जा रहा था। इन परिस्थितियोंने दयपि यह सरक्तः किसी मन्धिक लिये तथ्यार न हुआ परन्तु इसने गयनंत्र - यनस्टम मैत्री स्थापित करने के लिये दूर निश्च कर लिया। उहाँने गोडडे आरे पटा तो उसे बस्बहेंकी युद्धमध्यन्त्री क्रमेशक परसर विराधा भावाके दी पत्र पहुंचे। उससे सीप्र पहुंचतेका विचार कर विचा । उसके पश्चवेदर विस्टर हारनवीकी जानमें बान आ गयो ।

अब यह निश्चन हुआ कि प्रकट रूपने तो पूना मरकारके माथ पुरूपरके सन्धिपत्रके आधारपर मध्यन्य आरम्भ किया जाय और भीतरसे मिन्धियाको पूर्यक् करनेका यन किया जात्र। यदि ये दोनों न हा सके तो एनहीमह गायक

. वादके साथ मित्रता सगढित की जाय । सिन्धियाने रक्षक नियत करके ऋगहेडे मुल राघोबाको जुन्देलसण्डमें जागीर देकर भेज दिया । राघोबाके सायी भी साय थे। इसने अपने साधियोंको सहायतासे सिन्धियाके सिगाहियोंके माय मकाबला किया और भागकर फिर अक्षत्रोंके पास अक्षेत्र का पर्तवा ।

जनरल गोबर्डको दोनों स्वर्जीयर सफलता हुई । अब उपने फतशसिह गापक-बाइको अपने साथ मिलाना चाहा । संबन्द १८३६ के १७ पीप (पहली जनवरी सन् १७४० ) को सेना छेक्र उमने गुजराक्यर चढ़ाई की । इसर-

ग.थकवाइमे मित्रवा सिंह बहत दिलों तक कुछ उत्तर न देकर प्रवासे महायताकी प्रवीका करता रहा । एक मामके भीतर औरअसेनाने बहतसे नार नया थी

बाई हे दुर्ग छे लिये । फुलहॉसंडको अब अय दुआ और वह उनासे निराश हो बर भयं जोंके साथ मियता करनेपर उथत हो गया । पेशवाडी कर देना बन्द करडे उसने तीन सहस्व सेना अस अमें जोंडो सहायता देना भी स्वीकार कर किया। इस प्रकार "मराठा सच" का एक स्तम्भ टर गया और मायकवार अने जोडे पश्चमें आ गया।

धांक्सेनाने अहमदाबादक दर्भ हे छिया । अब सिन्धिया तथा होतका सेना लेकर फुतहांतहको सहायवा है किये जुले। पर-तु अब समय ब्यतोत ही हुई या । उन्हें विकल्पका कारण यह था। कि रागोपारे भागनेपर नाना फडुनचीस और सिन्धियामें कुछ परस्पर बैमनस्य हो शया । जाना प्रहत्त्वीम सिन्धियापर बोपा-रोपण करता था कि तमने मेरे साथ अधिक रक्षकरत व मेजा । जब सिन्धिपाकी सेना नमेंदा पार करके महोदाके पान पतुंची तो सिन्धियाने जनरल पोश्च के साथ इस विचारसे फिर पुत्रस्पवहार आरम्भ किया कि ये रायोवाको लीटा हुँगै। उसने उन दोनों मंत्रों ज़ोंको जो ज़मानतमें उसके साथ थे मुक्त कर दिया। वे धर्म ज़ी कैम्पें जा मिले, परनर जनरक गोडबंने उत्तर दिया कि रायोबापर में कुछ भी और नहीं बाल सकता ।

सभी तक शिम्धियाको यह जात न था कि यह भावो शह रायोगार्क नाम-पर मही बब्धि अभीज स्थवं अपनी बदवासीकी भोनेके लिये वर रहे हैं। गोवड यह चाहता था कि सिन्धिया और होलकर मिल कर पहिले आक्रमण करें, परन्त क्मोंने खेबल उपको सेनाको काममें कमाचे रखा और कोई युद्ध न किया। यन्मी क्षीसिक गोडईपर अमसबता प्रकृत करने छागी कि यह ध्यपं कारुवापन कर रहा है पर यह विवास था । अन्तर्मे जब मशाउँ वे उसके भोजन आहिकी सामग्री नष्ट करना भारम्भ किया हो गाँवर्रको बर्मवाके पास एक और स्थान हू बना पहा ।

हेस्टिन्जने राजा गाह इकी सहायतासे जिसके साथ गवर्नेट जनएकने मरावीं विरुद्ध मित्रता क्षी थी विक्रियाकी रिवासतपर आक्रमण करनेके द्विष्ट कप्तान

पोपहमके अभीन कुछ सेना अंबी । बप्तान सदछता है साथ न्यतियर ६ दुर्गरर स्वालियहके वृत्ति पास जा उपस्थित तुला । एक राव सीडिवा भवेत्रीता अभिकार ता कर सिपादी जवर बड़ गवे.और संबय १८३० के १० धारण

(4 बगस्त १ ३५० ईसरी) की उन्हों विना युद्ध किये भी दुर्गपर

हूबर महाडा सेना शुद्भे लगी हुई थी और हैद्रम्डी, मीर्हाओं आदि रोप मिलेको मरीका कर रही थी। हैद्रश्तरीने औरन-पेनाके एक बढ़े साराको कृद कर जिया, जिसका ग्रवनी बनाउने मानदर्शको सेना देका सहाथ भेता। उपर रास्त्री सारशीके बाथ मैत्री करके हैद्रश्मनीके विपरीण मन्त्रि कर-नेकी देश करनेके लिए गोडाईको लिखा।

यब हैद्रभारोंने धर्म ग़ेंके विचयुषु भारत्य किया नो अपने उनके मिहिन ट्रक बहा बिग्रापन ग्रापक्ष बॉम जिसमें भागे और मुमलिस दोनोंको एक हो कर पत्न कार्यके जिसे मार्थना का गयी थी। इस विद्यापनका समान यह देशभागोंने मार्थ पुरू हुआ कि मुसी मुगीवहीं और मिन्ट्रोंमें कार्यिनों गया माझसीने

हैर्राभलोडो मकलनाई जिने आर्थनाम हो। ऐना मनीर होता है कि इस युक्त दिल्ला को से लोगोडो सहानुमूलि हैर्राभलोड़े साथ थी। हैर्राभलो से सहानुमूलि हैर्राभलोड़े साथ थी। हैर्राभलो सेना सेवर बान्योवास पहुंचा। कर्नेल वेली उनके मुझवेदेर था रहा था। हैर्राभलोने पर्देशानाडों पेर लिया। अबर सेनारिन मनोने कर्नेल वेलीको अन्ते साथ निल्लेडे लिये भागा हो। नेल होना भनम्मच था। यब हैर्राभलोड़ों कर्नेल वेलोके क्रिये भागा हो। नेल होना भनम्मच था। यब हैर्राभलोड़ों क्रिये खता और बहुने लगा भ्यान सेने इनको भा तिया। धि क्रिये वेलोड़ों हैर्राभलोड़े भागे गाय वालने पड़े। यब वेली अनेत वालने लिये सुद्रा कर रहा था उन मनय सनरों यों हो स्वानी समय वाला। सा

भव हैदरभ्रतीने बड़ी भूल श्रीकि नदानको ठोड़ कर वन्देगताके नुद्दासदा (पेरे) की भीर बता गया। नदाम नर्बमा नार्वी था। उसे यह प्यान न हुया कि नदानकी विजयमें वन्देगताको विजय भी नम्मिटिन है। जब वह उपर

नर प्रवर्श गया वो महान कीनित है हु स्त-भरी प्रारंग बंगाल पहुंचों।

वहांते आवरहर मेना केटर पंजा। महान पहुंचनेनर नहांती
दुर्देश देख कर वह विस्मित रह गया। किने दिन नो उसे पहांता पर न्या पह हु इ इतेम लगे। आपरहर्म सेना लेटर पण्डिचेरोडी और मस्तान किया। यह उद्ध हो बुका था, उनके अन्दर पहिला उत्साह न था इनित न गुड़ा पढ़े अपसे पीठे हव्या गया। अन्तरः गाडावराम वह सन महार विर गया कि हैरर अलोको सेनाने पस्त्री समल भीजन-मान्यो वन्द कर हो। उसके सिनाहियों कामने देवे (गई) हुए अनावको निहाल कर बुठ दिन स्वतीत किये। यही तक नीवन पहुंची कि क्योंसे भोजन मिलनेको आता न रही। सनुहर्म भोजन से दुर बहान आये थे परन्तु वहीं मांनांसी वहा वनको रोकनेके लिये कटिनद्व था।

जब आपरहटको कोई मार्ग तुम्ह न पट्टा तो उतने आंनीको नीलेतापतिको संदेश भेजा । इदरअको उत्ते बांनीको जानिको अतिकाके नामार कोर देवा रहा कि तुम अपने स्थानार दो दिन स्थिर रहो । आंनके लिये दुम्हीपदये बहुता सेनेका यह ग्राम अपनर था । मदासको सेना नष्ट हो चुझे थो । यगारूको समस्त सेना पिरी हुई राख डाएनेको उपन थो कि अबस्तान नी-मेनासनिने पहोने अपना पेट्टा हरा किया और सौरक सेना के किए जोजन के जहां न पहुंच गये। डीक डीक ह्यू पर नहीं कि फोनीसी जीसेनपादिने सेना क्यों किया। केवल गृढ हो बात सम्बद्ध प्राप्ति होती है कि वसने करते किये कुछ बड़ी दिश्या खेकर करती जानिक सूपी-को बड़ा दिया

भावरहरहे जिये अब हैदरखलीके साथ बुद करनेके निवास और कोई गाय न या इस बुदमें जो कि गोटोनबोके स्थानरह कुछा श्रीकरोनाने हैराअवीधे परावित किया। हम विजयस अंग्रेजोंके पैर करनाटकों पुनः जम गरे

जनरण गोडरें के महामक्षे कहीं के पक्षात् पूजा सरकारसं सिन्ध करने के किये पत्र करने और पदि यह स्वीकार न करे तो पूर्ण दल-बलके साध सामाना करके सम्बन्ध

निर्णयं करनेका भारतेत हुना । वसं समय निश्चिया तो करने रियायनकी रक्षांक जिल् मध्यभारतकी और यका नवा था। कींक्सों भारत सेनाने कुछ साथ येरा बात कर वसीनके पूर्वत भी क्षित्रकार कर जिला था। युद्धीं प्रतिश्व सराज प्रवास सामकर एने साम भारत।

मोडडेंने नाना फड़नपीराकी मन्त्रिके टिन्ने किला, भीर हैदाके विषक्ष विकास स्थानिक बरोका मन्त्राच भी कारियन दिना। नाना फड़नपीराने प्रस्ता सब बचा दिन हैं में कोई एंगी मन्त्रिक नहीं करूँ वा दिनमें मेरा नित्र बैदाकार्या गाह समित्रिक न बीचा।

हमपर भाव है भूनावह भाकमण करने हे विचारने बोरपाद तक भावा । जाना-फ इनवीमने पेत्रवाको गुरुवह के तुर्वमें जेव दिया और स्वयं ब्रियम्न कहुं है और दुर्वे में बोळ का के मांच पारडी और बहा । जाने परग्रताम आकरों संब

वारकार नार पार का निर्माण के सी में ना पर तो कि में इंडर केंक्रिय भेजा । परंजुरामने क्यांक सेसीकी मेना पर तो कि में इंडर केंक्रिय भेजा गर्दा थी चेना भाकमण किया कि वह की

मराठा लोग गोडर्डकी इस वायमोको अपनी बड़ी मारी विजय समऋते हैं पद्यपि उनको भी पर्याप्त हानि हुई । मराठीने कीकनके दुर्गीको द्रुट कर लिया । कुछ सेना गुजरात भेजो, शेष संनिक अपने घर चले गये। बन्गईकी परिस्थिति कुछ अच्छी न यां इसलिए गवनं र जनरलने सिन्धियाके विरुद्ध कर्नल कानकड़े अधीन और सेना भेजी। निन्धिया भेली भांति सेनाका सामना करता रहा परन्तु बहुत दिनों तक युद्ध चलनेसे उसका देश नष्ट होने लगा। वह युद्ध वारी रखनेसे जब गया। अन्तर्से इसने सक्त १८३८ के २० आहिवन ( १३ अस्ट्रेयर १७८१ ई० ) की ऑग्ल-संबाद्धे साथ सन्धि कर ली । सिन्धियाने अमे जो और जराठोंके मध्यमें सन्धि करानेका निधय किया । जब इचर सिन्धिया सन्धि करानेवर राजी हो गया तो उपर वारंग हेस्टिंग्जने मोदाजीसे हैंदरअलोके विरुद्ध सहायताहे लिये प्रार्थना की । मोहात्री भी द्रोहमें मन्निक्ति या । उसने अपनी प्रतिज्ञातुसार तीस सहस सैनिक अपने पुत्र पुनताओं के अधीन कटक भेजे । यह सेना एक वर्षतक वहां ही पूछी रही । अब बमनार्शने बहला भेजा कि ५० लाख रुपया लेकर में अपनी सेना हैदरअलोके विरुद्ध से जानेपर अपन हूं। निज्ञान असीपर इस समाचारका गहत क्षान प्रमान प्रमान । वह हैदराकांति मनेषा प्रमान प्रम प्रमान प्रम प्रमान प्रमान प्रमान प्रमान प्रमान प्रमान प्रमान प्रमान प्रमा इना सरकारकी ओरसे तुमार आकमण किया जायगा । उनसे दृःखित होकर है। मोहाजीने प्रवासरकार और अंग्रे लेकि मण्यमें सन्धि करानेका यत्न आरम्स किया ।

अन्तवः गवर्गर वनरक्षके प्रतिनिधि प्रेण्डर्सन और पूनासरकारकी ओरसे महादावां सिन्धियाके मध्य संवद् १८३९ के २३ ज्येष्ठ (६ वृत्त १७८२ ई०) को मालवाईमें सिन्धि दुई। इसका आधार पुरन्धरका सिन्धपत्र जातवारीं सिन्धित्य या । इस सिन्ध-यातकी स्वीहित देनेमें नाना फड़नयांस इंदर्सकों सम्मति केनेके विचारसे विजन्न करता रहा, इसकी सम्मतिके दिना पह सिन्ध करनेपर कदापि तैपार न था। इतनेमें सवाचार आपा कि हैदरबर्जा ६५ वर्षकों आयुन्त परकोंक वासी हो गया। इसन्य नाना कड़नवीसने संवद् १८५० के व्य (करवरी १७८३ ई०) में उस सिन्धपत्रर हस्ताकर कर दिने। इस सन्धिपत्रके अनुनार रावोशको गीदावरोवर वासीर दो गयी।

हैर्रभवीकी संस्कृत वनरान्त उनके पुत्र वेपूने युद्ध वारी रखा। सदाम-सन्धिक विधे कासिटके सविनव प्रायंना करनेतर और उनके दुर्वोके साथ दुन्येवहार करनेके उत्तरान्त येपूने मगलोरका सन्धियत स्थोकार किया। सिन्धियाक गाँध मन्धि करनेका एक और कारण यह या कि उस समय नवक्त्यों को मरावेरिके दक्षिण वानेके पश्चाद दिक्षोंने सामन करना था सा गया था। नवक्त्योंकी सुन्युत्तर उनके पुत्र अक्तास्ताव क्षों और एक सम्बन्धी निर्द्धों सच्चेके सम्य कराड़ा हुआ विनमें सन्धे मारा गया। भव सहाहाजों हो हिल्ली माली पांचर नहीं अपना सामन जमार्थना जम्यान मिल गया। यह भी मिलन देना आवहरू है हि तापरी जसत्वे प्राणिनी माली संदार्थ महाराजीत अञ्चलित प्रकर कर ही कि हिल्लीसम्पाली वार्गी में हिला जसा सामन अधिकार होगा है हता है हिल्ली स्वापन करने करने कि स्वापन स्वापन अधिकार होगा है

ध्वताचाव साने सहाववाके विशे मिल्याको बुख भेजा। परणु गोमी पानीके भारि मन्तास्वावक वयकर प्रातः। धव महाराजी वार्मार्ग्यक स्थाने दिन्ती स्वत्र को पाना । रूपने पेपार केलिय निर्वित्तिकित्य वा या कर रेन्द्र मिल्या दिन्ती राज्य करना भारत्य क्रिया। वाद्यादने यहाराजीको संगान्यक्र निर्वित्त करने दिल्ली बया भारतः वने दे दिन्ते। मिलियाने नाव महण्य करना राज्यको स्थाने क्रिके देवा साहार क्रिया। इस करना स्थानीक स्थान पुरात्ताह क्रियां

क्षित्र देना दरीकार किया । इस प्रकार मरावाक प्रथम पुत्र ममान हुना । पुत्रकी समानिवर प्रवादि अर्थ में में की दान पुत्रके पूर्व भी मी ही रही परन्त रेगोर्स अनकी योजपनाका निका जन गया. स्थाधि मधी रिवासने एक्स बोटर मी

उनको न निकार मधी। मास्य वाकास्य पुद्ध के अनन्तर अवनी पुदका प्रशं स्थानिक सिवारपर चहु गया। इतर साना पहुनवीस इक्षियने निकास सवा देशसे शीच शास कर रहा था. उपर सहस्राणी

सिन्धिया शिद्धीक अधियति वना दुआ था। उसने बंगालपर महाडा चीपका द्वारा दावा किया। उस ममय देशेदानुके स्थानपर मैकटर्यन गवर्गर जनक था। उनने इस मोगर मोदानीको निश्चियाके विषद्भ करना चाहा, क्योंकि बंगालको वीपर मोदानीका अधिकार था। अब वह अथे बोंका मित्र था अवस्य मिन्यियानो मीन रह जाना पढ़ा।

इसके भगके बीस वर्षोंने अभे जो मरकारकी शांक बोम्य तथा अनुभवी अफ् सरों के आवेसे बढ़ती ही गया । 'भराठासय' स्वाधायिक निर्वेतवाओंके कारण हुकी हुकी होने लगा । संघक पांच मक्षोंसेने दो प्रवद्धी

हुक होने लगा। संघड पांच महलांसिने हो प्रवहाँ। मराठोंडी घरनति गये थे। अब शंच क्षांबांडे अन्दर एक दूसरेंसे देव होना आहम्भ हुआ, जिससे महाज्ञासाराज्ञ समानि ही हो गयी।

निर्मिया और इंग्लिन होती, जिम्म आरहासाध्यावन्य समाह कर अन्यितिन्या और इंग्लिन देशि ज्ञान साहकों और थे। मिरियान दिहाँमें भरता अधिकार जमा जिमा था। होल्कर महैंव उपसे हार्ग्विक देशा मा मिरियान तो ताजुक राजाओं कर लेनेकर करिवा हुए आ। इसमें उसे जमडर तथा जोएडर हिस्स उसे जमडर तथा जोएडर है।



#### . इठवां प्रकरण

# दक्तिसमें श्रंत्रेनों । संप्रायं।

वर सिन्धिया राज्यूनींसे क्या रहा था तब पूनासरकार हैदरअठी है पूज शेरू के साथ युद्ध करनेमें सभी हुई थी। दोडू अपने पिताक सर्वणा विपरीत चलता था। उसे अपने बरुका बड़ा गर्व था। दोडूने नरनोधके देसाईसे अपूने युद्ध अल्यन्त अधिक कर प्राप्त करना चाहा। देसाईने दूना सरकारसे

िर्ने दुर भत्यन्त भाषक कर प्राप्त करना चाहा । देसाईन पूना सरकारस सिकायत स्री । नाना वहनवीसने रोहको लिखा कि तुन्हें साधा-

रण कर लेनेका अधिकार है। योन्ने देगाईके परिवारका वय करवा दिवा और उसकी करना पाने सहलों में अब हो। उनने आयों को पकड़कर वल्लूबंक सुवात (Circameision) करके मुसलमान बनावा आरम्ब किया, जिससे एक पार दो सहस्व नाम्रणोंने मरना स्थीकर कर लिया। जे इंस्पर हरिएन्स मराज सेना लेकर पहुंचा। निजाम भी मराजोंके साथ सम्मिलित हो गया। यह देख टीट्रने सम्बिके लिये प्रार्थना की। उसने पहानी, कडीर तथा बरगोध के अतिरिक्त ४० साल रूपये देना स्वीकार किया। इसके याद कांगके साथ सम्मिल करा पढ़ानें से लिया। इसके याद कांगके साथ सम्मिल संवार हो गया। इसने समय यसालत जंगके मर जानेपर लाई कांगवालियने प्रतिज्ञानुसार निजानकी गन्तुरका जिला मीगा। निजान

ॐ जुद्ध (ब्रामीका रास्मे श्रमू न नेः उदना क्रम्याचारी हो था, विदना कि बह अप: प्रदेश क्रिया वाता है कीर न उसे हिन्दुक्षीले स्थित होह हो नाः। श्रीसम्पूर्यानन्द-त्रो क्रवनो पुरुषक 'भारतेक विशा राष्ट्र' में निवादे हैं—

" उत्तर्ध ( शत्या ) बेरम्यताका हमको ( क्षत्रेत्रीको ) क्षत्रभव हो यया है—असके यस दिस्तास्त्रात्र कीर परामसी देनवाल है पर मन्या एक भी नहीं है और वह काने गासने समस्य करेंद्र मिरन्यता है। वह दिना वाहरी दिस्तिक करने गीरवर्ध मन्यत्र है। उसके राज्यके हमके हो रखा होता है और उनका रिक्तिक करने गीरवर्ध मन्यत्र है। उसके राज्यके हमके हो रखा होता है और उनका रिक्तिक मीरवर्ध प्रवास्तिक मीर प्रवास्त्र है। यत पुत्र के प्रवासिक मीर प्रवासिक मीरवर्ध प्रवासिक समावार बहुत केत रहे दिस्तिक मानवार प्रवासिक मानवार केता है। यह प्रवासिक समावार बहुत केता रहे दिस्तिक राज्यके प्रवासिक मानवार केता है कि सुद्र के साव निवास मानवार है कि सुद्र के साव निवास मानवार है कि सुद्र के साव निवास मानवार है कि सुद्र के साव निवास करने प्रवास करने प्रवास करने प्रवास करने हैं के साव मीरवर्ध मी

भनी नेरेका दिन दुए हैं। शक्षा वार्षकोठ श्रेड्स सहेड वर्ड दावर्ष भीर भन्य देविकानिकार अधीतित दुर्प है। उनके मतीत कीता है कि शहू पड़ सड़का प्रस्के असारके सहायता करता ना भीर तत्कालान महाभारति विवर्षके निष्ट भागाबंद सातवा ना। देने मतुष्येको कलायामा भीर सिन्दुकोठा सबु बताना सुखका सून करना है है। सने ज़िला है दिया, किन्तु हुमी सन्तिशबढ़े आधारपर टीड्रुडे दिहबू अपेज़ोंडी महा-बाग भी मीगा । अप्रेज़ोंडी टीड्रुडे प्रतिकृति साथ सम्बन्धते अब उरस्ब हो गया था। हुमक्ति मराठी, अप्रेज़ी तथा विज्ञासने मिलकर टीड्रुडो अपमानित करनेका विचा

कर जिया। सरता, युगुज तथा आंग्जसेनाने मिटकर राष्ट्री राप्टे रिस्ट नान रिसाहतस स्थाकश्य क्रिया। श्री रूप्ट वर्षक करून रात्। राण्यां आर्थित सिरिंगास्त्रको आंग्जसेनाके द्वारा पहुते रेज्य संसद १८४६ में उसने सिर्ण कर जी और ती कर्योड करणा और माणा

१८४८ में उसने सन्ति कर ली और तीन करोड़ हरवा और भाषा देश तीमों शिष्टपों के सुदर्व कर दिया। उन्होंने यह धन बराबर बराबर परावर परकार की लिया। स्मिन्ययाको राज्यतों के साथ सामानमें बड़ा ४९० वकाना पड़ा । एक ममन

शांदिसेना भी राजपुर्वोके साथ सिक गयी । अहादाजीने एक पत्र नाता फहुन शंगको सहायकाके किये किया । उसमें बताया कि में सूत्र कहा मरास-

सहायताके किये किला । उसमें बताया कि में सब कुत मराहा-धनाम साथिर वेदला साम्राज्यके लिये कर रहा हूं । अपनी सेवाके कार्योकी ओर प्यान

दिलाकर नये किया कि द्वय दुव्यमें मेरे जिंद देव भान न रखों । इसी तमय गुकान कारित क्षेत्रणों निर्द्धारण अधिकार करके गाह आवकते भारते मिकक्वम वार्षी और नमने कियात्त्वका वच कर दिला । इसर राज्यों के साथ करका निर्णय करके मिनियातकों से तमे केदर दिशों भारत पहा । गुकान कारित भागा किन्दु पकड़ा जा कर सारा गया । मिनियात्र वाहुसित बादमात्रकों दुना सिमान्य-ए देखाना । निर्द्धान्य वाहुसित मानिवाहक निर्योग कार्यों के सिम्पेया

सिन्धियां शांक शाहसाहकी भोरसे अपने आएको पेशासका प्रतिनिधि करण कर सहाराजाधितस्त्र आदिकी स्थाधियां तथा बहुसूब्य पहन्न केस्ट

वृत्तको कता । ताता चनुनविसको क्राठ सन्देह या प्रस्तु स्वाह्मारी वर्षके ताथ इनने में से और आहर्रको सिमा कि वह सन्तृष्ट हो तथा । तुत्तामें वह समारिको गाथ सना हो गयी जिस्से अव्यवस्थ नेवाश राजस्य अध्यक्त (संहाननरर वेदा । वनने जारिकारों से व्यक्त र स्वीज्ञर किले । तुत्रक साम्याहको वह आजा सुनायी गयी कि सन्ते सारे राज्यके अन्तुर गोक्य बन्द कर दिवा है।

श्वन मिथिया ने ्रनावें रहका देशानाको अपने हाथमें लाना पाहा । यह नामा पहुनर्वामने देशा कि पंताला मेरे विकड़ हो रहा है मो बनने बाहद व है है जह माथ अपना स्थापत्रण दे दिशा और कनारम जानेबें है पुत्र प्रकट की। पोराल में माथ अपना स्थापत्रण दे दिशा और काराम जानेबें है पुत्र प्रकट की। पोराल में माथ माथ मिले ।

चिष्यपाडी बहुर्राध्यपियं समझे सेना भीर हाज्यरथी संगायें छाउँ हो गयी। सिम्पियाडी सेनाडी दिजब बाज हुई और देशाबसे आगाये युद्ध बन्ह दिया गया। प्रधानि मिम्पिया अरवे आपडा देशाबस गुरुव नीवर सथा मिन्पवाडी रण्ड साधाना पर्देक करणा या किन्ना हुनायें यह आप सर्वन कैना

हुआ था कि वह सकत निकास कर अपने हायमें अधिकार बाना चाहना है, जेगा कि कपने हिंहांसे किया है। यह सीमाई सहाहानी निस्थिता वर्गाहित हो का सकह ३८५० में हम खेलूब चल बचा। इसमें कोई सन्देह दहीं कि महादाजी भरते सनयका प्रसिद्ध पुरुष था। यद्यपि भरती आयुक्के अन्तिम भागमें उसे भरती यद्यश्चिको मयत हर्या हो गयी यो तथापि यह उस बलको नराका-माजायके दूर बनानेमें लगाना चाहता

महाराजों विभार था। उसने बांसीसी श्रृक्तर ही बाटन के अभीन हरियाँच रीहिस कतावह करने वाली एक यही संशा तैयार कर ली थी। उस

समय उसके जीवनको यही सबसे बड़ी इच्छा यो कि नैसे हो अंग्रेज़ों में देखी राज हो। उसमें यह भी देख किया कि संघ (confedence) के मिछ भिक्क सहस्व भाल कर भी पह न पर सकते थे। अग्रेज़ों के मुकाबकेवर एक संयुक्त पठवान् राज्य स्थापित करना आवश्यक था जिसके जातन और अग्रेस अन्य महाज रिपामतें परस्वर मिल मकें। वह यह पठ अपने कुठमें उत्तय करना पाहता था। वर यह कुना आहा था, तो हिलोमें यह लवर उड़ी कि मिन्धिया बाहता हो आहा के अनुसार महाजोठों महाचतासे बेगालसे पीय प्राप्त करने जा रहा है। इसपर लाई कार्नवर-सिसको भी बही चिन्ता पुर्द थी।

त्रव सिन्धिया इनामें था तो उस समय इना सरकारम निज्ञामके साथ बीधके विपान करा हुआ। कोई दल बारह पर्यंत निज्ञामने कर देनां बन्द किया था। विरिक्षित ऐसी होती गयी कि इना सरकार कर मांग भी व सकी। निज्ञान अंग्रेजों शारा निज्ञेष कराना चाहता था। सिन्धिया इसके यहुत निज्ञ था। उसने वाता- फड़नगीसने स्पष्ट कर दिया कि अंग्रेज़ निज्ञामके साथ मिलकर मरावेंसे युद्ध करनेजी तैगारी कर रहे हैं। नामा छहनयीम मिन्धिया के यक्के भयसे अंग्रेज़ों के साथ विरुद्ध भरते अंग्रेज़ों के साथ विरुद्ध भरते अंग्रेज़ों के साथ विरुद्ध भरते अंग्रेज़ों साथ विरुद्ध भरते अंग्रेज़ों के साथ विरुद्ध करने पर तैयार व था। इतनेमें लाई कार्ययानिस चन्ना गया, और

उसके बाद सर जान शेगरने न्यूड्ल पालिसी (उदासीनठाकी सर जान शेगरनी नीति) धारण कर ली। उसने निजामको सहायता देनेसे उदासीनटाको नुविह इन्कार का दिया। निजासने अपनी सेनाको प्रशास साम सर

उदासीनदारो वर्गित हुन्कार कर दिया। निज्ञानने अपनी सेनाको पहाना तथा हुउ काना भारम्य किया। यय मराझ दुत गोविन्दरायने निर्मापके किये कहा तो निज्ञानके मन्त्रो सुगोव्यसुरुकने उत्तर दिया कि धसुक असुक विपयीके निर्दायके किये बाना कहनवीसको सुजाओं। गोविन्दरायने कहा, नानाकहनयीस

नियंपक दिश बाना के इन्यासका युवाभा। सामन्त्राक कहा, नामाकहृत्यास क्षेत्रे भा सन्द्र्या है है मन्त्रीने व्हा हम यतावेंगे कि वह किस महार उपस्पित होता है। हम्पर पुनामें युद्धां तैयारी होने छगी। सुगल पदुत ही धुरुप और उसे जित थे। वे यहां तरु जींग मारने लगे कि पेशवाको अपनी खेंगोटी पास्य कराकर बनारत यापिस मेज देंगे।

नानाष्ट्रज्ञवीसने समस्म नराझ सरदारोंको सुद्दके किये एक्ट किया । महा-राज मिनियमार्क स्थानपर ज्योके धानुदुव आनन्दरावका पुत्र दीलनराव जो कि महा-दाजीका दत्तक पुत्र था या थैडा । इसकी वज वस समय केवल इंश्यका दुव्र १५ वर्षकी थी । दीलनराव और मुकोबी होककर दूनामें आ वयस्थित हुए । गोविन्दराव गायकथाद्र और राजीबी भोसका

सेना लंकर आये। यह बन्तिन बार मराठा संघठ सिन्न मिन्न सदस्य संनाम

्ह्त विश्वयक्षे समय जाना चानवीशका देशवाँ भगने शिकारस्या। एक साधारत्य प्रदानों इसके धानिया बीवनके धानको कदमय बना दिया। नाम कर्-नवीस राघीबाके पुत्रीका राक्षक था। उनमें की बातीशय बन्ना प्रधान माथा सम्बन्धिन या। उनकी उन्न १६ एवं की थी। यो उनसे शिकार या प्रधानक की जाता था।

उसकी उस १६ पर्च की थी । जो उससे मिलता था प्रमम्न हो जाता था ।
 नवशुक्क पेरापाड़ी कलसे मैडीकी इच्छा हुई । नामा फडनवीन

रतना माथश्रावधी आनंत्रन् बाहुँचे पुत्रको भवानक समस्य कह देशवाको जिवना स्ट्रा रीजना काश्यक्त अनुस्ता बीर भी बहुतर या। बाबोस्तने रूप पत्रमें वह जिल्हा कर भेजा कि हम दोनों कुँगो ही। में दुर्गों हूं धीर दुम मानीके हाथोंने परण्यु हमारे हुन्यु स्टबंब हूं और हम कुरुपोर स्टेह कर सकते

हैं। इस प्रकार पश्च-वर्षहार आरम्भ हो गया ।

जब माना पहुनवीसको हुस व्यव्यवहारका वना क्या हो यह बाबीरापक भीर सावधानीसे निरोक्षण करने क्या । पेत्रवाको यह अत्यन्त हुरा व्या और वाँ भी यह वहासीन है। रहाता था । संक्षा १००२ में व्याहराके दिन वसने छनसे गिर-कर अपने गाण क्याण दिवे । उसने गार्त हुन् यह वृत्या गरूट को कि सेरे स्थानपर बाबीराव पेत्रवा नियत किया जाय ।

नाना महत्रवीस सहाठा-साह्याज्यकी विक्तामें ऐसवाकी यृत्युका पोक भी भूज गया। वनने गुक्रीती होस्करसे सम्मधि सी और शैरुतराव तथा राघीती मॉसलेको बुरुाया। वसने वर्ष्ट्र बताया कि सोध राघोषको नामसे कियनी

नाशीरान सानी पूजा करते हैं, और उसका अंग्रेज़ों के साथ सक्वरथ अविध्यके भ्रान्तिन पेरावा दिखे कितना अधानक है। इसस्थि उसने सक्वरीज़ की कि पेरावाकी श्री किसी छड़केको गोव छे। सबने इसका समर्थन

किया । सिक्तियाका भक्तसः बलोबा साविया इस प्रस्ताव के विरुद्ध या । बार्तास्वरे तत्काल उसके साथ गुज्य पुत्र-प्यवद्वार आरम्भ कर विषा, और उसके द्वारा बौलसाब-को कुछ देस पैनेका पचन दे कर अपने साथ मिला दिखा ।

जब नातारुइनरीयको इषका प्रवासना तो उसके प्रसुराम भारको वुँका कर सम्मति स्त्री भीर निध्य किया कि मिन्धियाके भानेस पूर्वेश बाजीरार हो पेसवा बना हैं। बाजीरायको प्रसुराम पूना से भाषा। नाता पड्नयीयसे मिस बर उन्होंने रिएडी सब वानों हो भूक जाने हो सित नार्षे हों । इससर दौकतरात्र सेना से कर पूना हो और धाया । नाना पड़नवीसने सब कुछ परशुरान हो सनरित कर दिया और स्वयं एना से सिनारा पका गया । यहां उसने राजा हो अपने स्थान पर रसने हा परल हिया किन्तु असर बड़ो हर यह वाहूं चका नया । इसर पर देवितरात इना आया नो उसहे मन्त्री बजीया नानियाने परशुरान है साम होह कर हे पानीराव हो कंद कर किया । उसके छोड़े भाई धननाजी आया हो मेर हुए पेता को स्थान पड़नवीस इन हुए पेता को सिनार कर दिया । बाजोरान के इस देवितरात प्रति हम किया । परशुरान भाव नाना पड़नवीम हम पड़ना पहना या । इसर नानाने भी कई दुने हुई कर है सो एक्ज बत्नी आरम्भ कर दी। प्रति होत हम के सितिर कानोने मो कई दुने हुई कर है सो एक्ज बत्नी आरम्भ कर दी। प्रति होत हिस्स कानो मो वह दुने हुई कर है सो एक्ज अतिर कानो नानिय कर दी। प्रति होत हो होत प्रति कानो हो सित् हम साथ स्व साथ हम अतिर कानो का सम्मा के साथ देवितराव विचाह करना चहता था, दोलतराव हो सो सन्ते मन्त्रों किया है सरके अतनी और निला किया । यावीरावने राजीराव हो हो हाई करने प्रति हम कर कर किया और सिला किया । यावीरावने राजीराव हो हो हम सित्यवाहो दे है । सित्यवाहो अपने मन्त्रों विचाह हम घोषे वाजीराव हो घोषे साथ राजीराव हम घोषे स्व प्रदी सित्यवाहो हो है कर किया और साथीराव स्वावत्र वह घोषे से साथीराव स्वावत्र हो घोषे हम साथीराव साथीराव हम घोषे साथीराव साथीराव

मिहामनपर चैडने ही उमने अपने आपको सिन्धिया और नाना फड़नवीससे मुक्त करनेकी पेटा आरम्भ कर दी। इतनेमें मुकोबी होठकरकी एत्यु हो गयी और उमके चार पुत्रोंने कमड़ा हो गया। सबसे पड़ा काशीरात सरस नामेराको मीति बहुतिका पुरुष था। सिन्धिया उसकी और हो गया, किन्तु दूसरे हो आई बनवन्त राव और बरोबी मन्हाररावके प्रसं थे। पुत्रमें मन्हाररात मारा गया। बनवन्तरात नागपुर भाग गया, बटोबी कोल्हापुरकी ओर भागा। इस महार होलकरका देश भी मिन्धियाके अधीन हो गया, और नानरका यह बहुत हो न्यून हो गया।

याजीरावने राजीरावको समकाया कि जबतक नाता पहुनवीसका अधिकार है यह तुम्हारे पथमें विष्ण प्रान्तता रहेगा। एक पर्यम्य रच कर सिन्धियाने नाता पहुनवीसको कैंद कर लिया। उसकी तथा उसके सम्बन्धियाँको सब सम्मत्ति तृद ली गयी। राजीरावने कम्याका विवाह सिन्धियासे कर दिया और स्वयं उसका मन्त्री यन गया। याजीरावने राजीरावको दो करोड़ कथ्ये देनेका यचन दिया था। यह एकन पानेके लिये उसने अधिकार दिया कि यह पुनाके पादे जिस स्वयंको मूट हो। अर्थीरावने क्यावारियों और धनाव्योंको अनेक मकारके कष्ट देकर करवा प्राप्त किया। सारे नगरमें हाहाकार सब गया। सब लोग सिन्ध्याको विवाद सारे क्यावारियों लेगे। अर्थ वाजीरावने अपने माई अमुतरावके माथ मिलकर सिन्ध्याको कृद करनेका विवार किया। अर्थनारावको ज्ञाल या कि सब निष्पुताको वाला- विवार किया। अर्थनारावको ज्ञाल या कि सब निष्पुताको वाला- विकाद कराया और प्रमुख देवे करार किया, 'तुम पेरावाके स्वानो हो या मुख ११ जमने विनयनुष्वके उत्तर दिया में मुस्य हुं। तब बाबोरावने उससे कहा कि तुन्दारे नौकरोंने नगरमें पर्युव

सचा रस्ता है। मैं तुम्बें आजा नेतर हूं कि तुन वहांने तत्काण जनतात परे आभो। यस मत्त्रक अपूराताने तंत्रेज कार्ड बने कुट करते हैं। आजा संगी तत्त्र बनातीराजने सामस्य न दुआ। यनने सिनियाको न पड़पाता। किन् बाइमें दीलनात्वको पक्षत्रेती साहिताल आर स्वत्तावके तिर सह दिया।

इपर रोजनरावकी यह बना थी उधर उपके विवद एक भीर तृकात वहा हो गया। महादाजीकी तीन दित्रयों थीं। उन्होंने अपने क्ष्मोंके भागागा एक वह्यव दीलतरावके विवद खन्नाकर दिया। सिन्धियाती हुन

दोलदारकं विनन्न सेना बसके विचन्न हो गयी। तीनो नेविया पेशवाके कैयने पहुंचन्त्र चली गयी। साम हो चानीशावने निज्ञानके साथ गिनियाके विकन्न सहायाके जिले गतिल कर ही । विनियाने

हुम अप्रत्यामें विषय होकर नामा फड़नडीयडों क़ैन्से सुष्ट कर दिया । बाबीरावर्गे मिलियानासे सम्बद्धी हच्छा प्रकट की ।

तिभिष्याः बाजीराय और नामा फड़कारीयमें परश्रद शीश स्त्रिक हो जानेश एक भीर कारण हुआ। वह यह या कि संवत् १८५७ में सर जॉन सोर इन्त्रेण शे वास्त्रमुगमा । जनके स्थानपर बेठेज़री सपर्नर-जनरत होनर

लाई पेराजा आया। उसकी नीति वर जीव सीतमे सर्पेसा विश्वति भी।
यह निक्षपकरने आया था कि वस देती विश्वति में
साथ सर्वाविक्यारी (सायकिक) मध्यप्य स्थापित वक्ताता, वर्षोकि
साथ सर्वाविक्यारी (सायकिक) मध्यप्य स्थापित वक्ताता, वर्षोकि
सेत्री सिक्ष्योंको वश्चसे लानेको निरुष्ठ तथा उस्ता नीति वर्षा है कि वससे नैना
भवते हांनीने केवर श्योके निरुष्ठ तथा वस्ता नीति स्वाविक कर्ता ही गर्वेद
प्रथ सरव्यक नितासके साथ नामांनी भवता थे।
सेत्रीकियनके साथ निष्यता कर शी थी, और सैद्वादे अपनूर उस्तकक-नीति

(Lejublican Club) स्थापित कर की थां। येकेत्रतीय आहे हो परिखे सी निज्ञानको सह किया। निज्ञास करनीन भागीसी धरनतर निज्ञास दिन भी दर वे स्थानमें कुछ विक्रित्त वार्षिक रुक्त येकेश प्रनिकारर आंट्रमिनक स्थान स्थानस्थान क्रिया। युक्त उत्तरास्त्र जाने सहस्य सारकारतर और देश

वार्तिक तमन्त्र आसम्ब क्रियु लाकि वे श्री साण्यक्ति सावत्र्य (प्रेयोत-ो-अ) सिर्वास्थ्य हो आर्थि वृत्तावि वत्र सर्वत्र विवेद नमा खंबाय ॥ १६ वे प्रस्तु वारो व त्यार्थि । वृत्तावि तस्य सर्वे वर्षान्त्र वारो व त्यार्थित्र विवास भावे व विवेद नमा खंबाय ॥ १६ वे प्रस्तु वारो व त्यार्थित्या प्रमानि व्यवस्था निवेद व विवेद विव

-----

हुन परिस्थितिर्ने हाजीराज वेरा चदुरुक्त राजिके समय नाना छड़नवीसके एस पहुंचर । रोना हुआ उसके घरविन्ने निर पड़ा और उसने वूना 'बारत चड़नेको गर्धना को । नाना छड़नवीसने समस्त स्त्रनिष्टा तथा कट्टरर ध्यान न देकर इस साम्राउपको जिसके स्थिर रखनेर्ने उसने अपना जीवन बन्तीत किया या बचाना स्वीकार कर दिया । बाजीराज अस्थिर एविका सार्वाराखे समाव- सनुष्य था । यह सहसा नानाके विरुद्ध हो गया । मानाने दो चंचन्ता जाकर रससे कहा मुक्ते अधिकारको हुस्या नहीं है । मैं बेचल हमी मरादा सरकारको बेहतरीके किये नानार अधिरवान हो गया ।

ह्यर उत्तयन्त राव होतकर नागपुरसँ भागकर नालवाने पहुंचा। उसने भरनी संना पुरुष करके सिन्धियाके हेरानर भाकनता. कर दिया। मराद्या सरकार भगान्त हराने थी। यह म्यन्ति जो एकता स्थापित करके उसे ताला करने ने ने विद्या सकता या समारते ही चल बसा। नाना फड़नवीनको सेत्य मृत्य संवर १८५६ के २६ घल्युन ( 12 नार्य १८०० है० ) को दुई। इसके माथ ही मराद्य-राज्यकी प्रतिमन्त्रा भीर योग्यताको समाप्ति हो गयी। नाना फड़नवील बड़ा नीवित तथा पाय म्यत्य या। यह धर्मात्या नाया नितम्ययो था। उत्तरेक हार्य नियमित समरवर उरता था। वह हम सहार भक्ता समस्त्र नायान्यको काम दिन रान परिथम करके करता रहता था कि प्रतिम वरता वरती है।

वस्त्रम्य राव होठाझ भारत्वयमें भवना पत कमराः पहा रहा था। उसने सिम्ब्याओं सेनाओं को उसने निरुद्ध गार्च परावित कर दिया। इस भवस्थामें हीउत्तराजके उसर भारतकों भीर भागता गुरा। पीठे दुर्ग्यसमें वस्त्रमत्तराज परावित हुआ भीर इस्त्रीर सिम्ब्याओं हाथ भा यथा। उस्तरमत्तराज वरवात दक्षिण खडा गारा। यहाँ उसने सामर्ग्यकों वा हुया। वहाँ सेना केन्द्र एवा भागा। पंचानों भी सब सेने सेने सेने हमें प्याप्त भी पुरुष्टें केंद्र अपनी ही पीठाओं कारण जसरमाराज्यों वित्रव मात्र हो हो हो हो सेना सेने हम हमें पीठाओं कारण जसरमाराज्यों वित्रव मात्र हो हो हमें स्वाप्त प्रमाण सहा हुआ। वह हो स्वाप्त प्रमाण महा हुआ। वह ही स्वाप्त प्रमाण हमा स्वाप्त प्रमाण स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त प्रमाण स्वाप्त प्रमाण स्वाप्त स्वाप्

रहा । होटबरडी सेना उनका पीजा बर रही थी । अमे वृत्ति भी नह सहायता मोग रहा था । अन्त्रको बयीन पहुचकर उमने उनके नाथ मध्य बर ली । बमोनके मध्यिक्यते महाद्यानाग्रास्त्रका विवास भारत्व होता है। उन ममय बहु विरुच्च होगया कि भारत्ववर्षी सबसे बडवती सन्त्रि अमे जीको होगी नहि महार्थी-

वह विशेष होत्तव के सार्ववस्था स्वयं व हरता था के अने नाम होता की है सारा-की। जिस समयमें देवेज़की वहादमें उत्तर या उसकी हच्छा भी रूपे महार सर्वार में अपी की आप मार्वितक महस्य भी स्वारित वर है। उसने हम प्रवेशकों की हुछ हो सकता भाकिता दिन्दु सफलता व हुई। यह हम प्रवेशकों की सामनी भी सुवस्त्रकों अपी होता हिला। याजीहरूने देश साम दूरता वार्षिक रेक्स र मार्ग्य भीमसहैदिक भाने यान्त्रमें स्वयं हम्बद स्वार्ग्य स्वार्ग्य स्वार्ग्य यम समय वेदि तिनिवाम उमझी सहायताओं रहुँच जाता और उसे जनवन रायके भयते विश्वक्त करा देशा वो कहाविज् वसीनका सन्तिरत्य ४ दिया जाग। परमु दौकतरत भागी यचा ही था कुमक्तिये असने हम संद्रके समयजा नहरूर न सम्मा । जब वसे स्वीतिक मन्त्रियंत्रका समाचार मिटा तब उसे सुग दुई दिन्द्र प्रम

बाओराव स्वयं भी सम्पिपय छिलकर प्रथा गया। इस बन्धनसे निक्उने के छिए उसने सब मकारसे चल किया। उसने दौछतराव और राजेओ ऑगरण को छिला कि सकारसे भूछ होगयी हैं, आर किया प्रकार इसका प्रनिकार करें।

हूपर प्रस्तवन्तराय होळहरने जब देखा कि बाजीराव आगा तया है तो उपने इसके ग्राटे भाई अयुरतरायको पिंहासनपर बेडा दिया और हम्ब बहाने यह दिया है इसनेमें ऑफ्टरेसरा बाजीरायको साथ छिच हुए पूना पट्टा वा पहरतार बाति आग बजा हुआ और सीम ही जबने अमें जीसे पृत्ति केना स्तीकरा कर छिया।

दीछतराय और रायोजी भोंसलेने युद्धं किये तच्यारियां करनी भारम्य कर दीं। कंग्नेजॉको भी कहला भेजा कि सन्धियत्रमें कई बार्ले ऐसी है जिनके खिरे

हुमारी स्वीकृति आवश्यक यो । साथ ही उन्होंने जनवन्त्राव जसवन्तरावका स्वार्व होलकरको सम्मिलित होनेके लिये उन्होंजन करना आरम्भ

किया। मध्य तो उसे सिन्धियां के साथ शतुना यो और वर्ष व्याप्त था कि तब आजे और सिन्धियां कर कार्य कार्य, वो में होज़े निकल्य कर अपना वर स्वापित कर हूं । उसके स्थापे वर्ष प्रदान महाजानाको नव कर विचा । सुस्पर एक ऐतिशासिक विज्ञान्ते निक्का है 'आयों ने प्रधाना और जायवार्य के कार के तो कोई तर्ष बात मीखी, और न अनती पूर्णों के स्तर्हतको वोद्या । ये वेकेजंको ने सिन्ध्याले पूर्ण कि सम्बाप्त क्या कि से शायों को और होक्कार क्या कि सिन्ध्याले पूर्ण कि सम्बाप्त क्या कि ही शायों को और होक्कार वा निर्माण्य कार्य है ये आग थे। पक वो वीक्यों भीर हित्सा व्यवस्थात्व से । सिन्ध्याले स्वया अपनी वा निक्कार कार्य है से आग थे। पक वो वीक्यों भीर हित्सा वा वेके सिन्ध्याय स्वया विकास नी सिन्ध्याले कार्य के सिन्ध्याले और सिन्ध्याले कार्य के सिन्ध्याले की सिन्ध्याले सिन्ध्याले की सिन्ध्याले सिन्ध्याले की सिन्ध्याले सिन्ध्याले

रापोनी भोंसला दीलतावका मन्त्री भा । रापोनी प्राचीन दगडा मरांडा था, भीर युद्धी प्राचीन मराठा विधिको पतन्त्र करता था । उतने दीलतावकी सम्पन्नायां कि जमकर सम्राय करता स्वर्थ है । अपनी प्रातन

सिन्धिया दीसतः विधिष्ठी बस्तवनी चाहिये। वीस्तरावकी अपनी सेताकी बीर रावकी पराज्य वीपर बड़ा विश्वसार था। उसने जनस्क पेक्षेत्रलीसे स्नार्ट्स पुर क्रिया। इसमें असंजी जनस्क्ष्मे बीरता तथा योग्यतामे

अंग्रेजोंको विजय मास दुई।

पुद्का भारम्भ समझ कर कर्नल मानपुनको सेना सहित होलकाके विकद्य भेजा। मानधन बिना सामानके होलकरका पीजा करने दर्शमुक्तन्तर ( Mulandat 1900 ) में होता हुआ चन्नल नहीं नेड जापहुंचा । होल्डर बड़ी चनुस्तासे इसे इन्हों देश से आया था। अय होजडरने छोड कर चन्द्रक नदीको पार किया। पहिंचे सो मान नुनने युद्ध करने हा विचार किया किया पीठ उसने अपना दिवार बदल निया

TETTT

और और पड़ा । होज़करदी सेना हाथ घोकर पीछ पड़ कनल मानगुनकी सबी। छोटनेमें छवकता हो साथ समय हम तथा। क्यी वह भाधवरे छिवे इपर जाता था, कभी उपर । वर्षा कारण गरिश अस्यात बेतसे बहती थीं। कई स्थानींस को मनुष्य 👣 गरे । समय सामग्री, गाँने इलादि दोछकरके हाथ आयाँ और जो घाँडेसे मनुष्य

बचे उन्होंने हो माम उपरान्त भागरा पहुंच कर शायब लिया। यह पराजय मानगुनने लिए एक बड़ा सलंक थी।

यह कलंकका शंका मिहानेके किये ज्ञानगुषकी मरावेंके साप कर्ने-का एक और अवनर दिया गया । होन्यकरकी दोना देगके पुगर्स थी । ज्ञानगुमने भार क्रमण करके उसे जीत किया । होलकर और उसकी सार्श सेवा अरक्पार वर्णने पहुँच mil i

बरनपुरका दन abet uma

अब कार्ड केव भागी सेना सहित मरतपुर पहुंचा। भरतपुरकाराजा होनकरण मित्र पा। भरतपुर जिज्ञत हुए बिना होलकरको जिल्ला करना असम्मर्थ था । अस्तपुरका धेरा (Seige) बहुत दिनों तक सा। इसमें श्रीलसनाने दुर्ग छैनेक किने चार बार धात्रा क्या परत बारी बार उसे अञ्चलकार्य हो शोदना पड़ा । एकबार गौरों की ०६ नम्बर्फी मेनाने आजा नहीं सानी अनः वास्तीय वैनिक भागे यहे।

मान्युनकी हुछ कुमरी पराजयने मसडी के क्षित्र बहु शहे । जनकनसह हेवनुबब समसी जाने छमा । मिल्पिया भी संना छेइर प्रथा यछ दशा । उसकी हारिक हुन्हा होलकी ह साथ मिन जानेका थी। इसी भागतरार अस्ताहका राजा यान्य करनेपर महमन मा गया और अंद्रीय मिनियमा गया होस्टहर है विस्ताप के अवसे बच गये। होस्टहर बहान बागकर पुत्रावको याना गया । उसकी इच्छा थी कि सहाराका रणजीन महिने भगत नाय जिला कर भग्ने जांडे विकास अर्थ जिल कार । अस प्रयत्ने भी निराश बाहर होटल उस ।

मार्च वर्कत्रतो है साम-कालको गुढ और वर्जनीय पटना दरनारकको मिनामा है। जब बरजारों सेनुरहं कुदम विश्वित्व हुआ का बद समय शरदारका युद्ध नवार्य सन्दु अस्पारर पढ़ा था। यह पुरत बन्ता अग्रेजीया अवक रहा। बेहेनुपीने पिन चारा कि इयक्ष राज्य सदाल प्रान्तक अलगेन कर छना चाहिए। यह भगी शास ब हा रहा था कि शाधवीं वा प्रक्रमान सना महिल आहर आधार्यकां भेर किया विसर्ज स्वदान दिसा भीर है हाथ न चला प्राप्त । अने दानहीं सूर्यु हो गयी ती स्पान स्पन पुरुष करवा जल कि वह जाना पाल अजे हो। सरकारको बर्मारी

क्ष्म है। यह मोपने गया अपने मीनारों ही यन्त्रीत सेने इं विवे समय मोपार था, किन्तु रचे विवय कोब्स बन्धात देशा मन्त्रिय । जित्र देशा पद्मा । यह उह इस मन्त्रितको कि गत यो सम्बद्ध मन्द्रमधे प्रदेश का की । स्थाने अर्थन दी माबार वे प्रति मेना स्वीकार कर है करनाएक उनकी परित्न कर दिया। इनके अन बन्दर वेरेक्टरीने पुर्वाव राजा पर एक प्रांगरीयाप कर वसे भी सिंदरननमें रतार दिया और उपने दियाया भारते सामग्रे जिला हो र

देतेजरीने भरते कारचे जीमातायको आराउपोने प्रमानन कमा दिया। हमसे पूर्व यह यह महारा माधारको यान्त था। हे हिन्छने हम विधारको क्रिया-स्त्री राजिहा पान किया और एउके नींद भी पात दा पार चेतेप्राति दूस आई

क्यको बहुत हुछ प्रा ६१ हिया। इपर इच्छे-पर्मे प्रीयक्रारे-को एउट रे ऐएउएके मासाबिक बारि 👝 🕮 राज्य में प्रत्य नवा। अने मंदर १०६५ में गाउँ वेलेक्सोरी पारित तुला दिला केल उनके सत्तवार विश्व हान्ये अस्ति निष्यो नार र पर्यापका अवस्थ अर्थनितियो आपन सर्वे सम्मानिक्वे प्राथितिक धारम्य वर दियाच्या पर पहाराखनस्याता । इपके बाह इत्स रहन बार्ज बार्ज पवर्नेट बनाव नितुष्क हुआ। उनके शानन-बानमें अंबोबों हो प्रकार मन्त्रि हो गरी । हो प्रति सब ग्रानी मानकर काहे अप्रोतीको अधितात स्थोकार का किया । एक प्रकार कारामनाव्यापके सह महत्त्व दूपह् दूपह् अमे बोने दश्र वाज्र विहे। उन्हें नामही महाहा-महाहद स्वरमेंब विषय होगया ।



### सातवां शकरण ।

## े 'ज'र्ज बार्जिसे लाई हार्डिंग सद्ध । -

जार्ज बार्टों के शासन-कामजें संबद १८६६ में वेटोहमें महाश्री मिपाहियों क विज्ञोह हवा । अमे जोंने उनके वहजोंमें और रहन-महत्रमें कुछ परिपर्नन करना चाहा था । विवाहियोंने अप्रमञ्ज होकर अप्रसरीहा वय कर

वेलोरका विदेश्य लाई किन्दी

काला। यह निजोह जीश ही दश दिया गरा। भंदर १८६६ से १८६९ वरू लाई मिण्टो गरनेर जनरस रहा । इसने कोई युद्ध नहीं किया । जो स्थान विधित हो सुद्धे में उन्होंको हुन करनेको यहन करना रहा । अभी नेपोलियनकी औरसे अथ बना प्रभा था. उसलिये

मेटकाफ राजा रणजीवसिंहके पाल. बन्दिकासन अपनाविस्थानिको श्रीर मैजकम पारसको, ये तीन दत ओहे गये ।

इसके बाद सवत १८०० में मारक्विय आज हे हरूज गवर्गर जनस्ट हुआ। यह नी वर्ष तक रहा । नेपालक। युद्ध और मराठाँका अन्तिम युद्ध उमडे शासन-कालकी दो वडी प्रसिद्ध घटनाय है। उस समय आयाँके दो

लाई हेस्टिंग्ज द्यतंत्र राज्य विद्यान थे। वे अभी रक अंद्रे जोंडे साथ मस्मिछिड नहीं हुच्ये । शेष सभी रियानवोंने वाया 'माण्डक्षिक मन्यन्य' स्वीकार कर लिया था । इनमें से एक तो पजाबका लिस्पतास्य था । इसरा हिमा-रूपके पर्वतीमें नेपालका आर्थ गाउन था ।

नेपालमें गोरखोंका शान्य था। बहु कुल बन्यपुरके राजकुलकी पूक पासा समभा जाता है। भमरसीका एक बालक वहाँ भाग चना था। उसने हिमालवने

शिकरपर अपने कुळका शासन स्थापित किया, जैसा कि उसके नेपाल के माथ युक अंदाजों के नामसे शब्द होता है । गांबोंकी रक्षा करना ही अमने

भवना विश्रेष काम समस्त । १९ वीं शताहरी विक्रमीके भारभमें उसके बदाजीने पैलना भारभ किया । नेपालपर भपना शासन जमा धरके भागेकी और बड़ने हमें। इस प्रकार बगालपर भी धाया उनके भाकमण होने करो । अभे तो सरकारको सथ उत्पद्ध हुआ । हेर्न्टरनाने संबन् १९७१ में प्रथम बार बनके विरुद्ध सेना भेजी । इस सेनाको कई युद्धोंने पराजित होना पहा । अभी यह सेना गोरखांकी हालनसे सुपरिचित न थी, इसलिये धोडेही सैनिक पच कर खीरे। इसरे वर्ष आस्टरलांनी सतलजंके सार्थंसे पर्वतांको और पड़ा श्रीर नेपाउ तक जा पहुंचा । अगले वर्ष फिर सेना लेकर पटनेसे चना, और उसने पाटनाण्ड् तक पहुंचकर नेपाल दरबारको सन्धि करनेपर विश्वश किया । इस सन्धिपत्रसे नैनाताल, मन्त्ररी और शियलापर अग्रे जोंका अधिकार हो यथा । यह मन्त्रि अभी तक नेपाल भीर अंग्री बांगे दिया है।

पत्र क्षेत्रमंत्रको नेतानि अवस्तात्रका स्वयत इस्त प्रकृति मार्थिके दिल किर पन्ने वर्गे । इप्रकृतिकितिक नेतात्र व्यवसाने की पत्र सामर्थिके पुरूष वर्गे किर पाने अनुपार विविध्य सम्मति हो । व्याव अनुपार विविध्य सम्मति वर्गे व्याव अनुपार विविध्य सम्मति वर्गे वर्गे

वार्यस्य पेसाम जार्यसंकि विकास १४ व्यो दृष्टी नाम भागाम । एसक दृष्ट्यी दृष्टी वर्ष्टी वर्ष्ट्री स्थाप क्षाप्त दृष्ट्यी द्वाप स्थाप क्षाप्त क्

मायक्याइशी भोरते समायह मार्थी प्यामें मन हिमान निर्मय करनेहें क्षित्रे निर्मय गुणा । यह दिल्ली अर्थे में स्मायक था। क्षुण का ग्रह पूर्वाने रहा, नम्यार गृज सन्दिरले वास्त्र आते समय सारा गरा। स्वानकार संभी कीम इस प्रवास सेप स्मायक्ष्यीर क्ष्माने थे। स्मायक्ष्यी

भन्ति । साम ताम इस प्रकार स्व भविकाश समान स्वा भन्ना है। सामीसारण सम्बोधा । यात्रीसार है हर्स्सर उनका स्वा तमार

था। मिस्टर एडियनस्थाने पेशयाओं मागुर किया कि शामप्रशासकों मेरे सुपूर्व कर हो। श्यम्थक एक ऐसे कारागृत्में स्था यस क्षित्र के सभी राज्य अप्रेच हो थे। श्यम्यक बारागृहसे साम निकास और पेनाम के सामित्र सरकार धेर रिशेष आशासे कई स्थानेंद्र तुस रोक्षित्र सेना एका अपने काम। मिस्टर एडिकास्टर को हम प्रसानस्थी के एका मिलाई रही। यह पेनासे साम्यान होनेकों बहुता रहा। असामें असने सेना सामाव्य श्यम्यकारी से मेनाको स्थान कर पर वार्ष प्रमान होनेकों बहुता रहा। असामें असने सेना सामाव्य श्यम्यकारी सेनाको स्थानी कर कर पर वार्ष प्रमान होने अस्य अर्थ अर्थ और सरकारसे निया सीना हम स्थान कर स्थान स्थान

दुसे इनाका सम्बन्ध करते हैं। इसके अनुनार देश यहे सम्बद्धांको संगा-परका पातक साकार किया। इसे उक्कावर अन्न वी सरकारक सुद्धई करने और कियो अन्य समित प्रजन्मवहार च क्रोको समिता को। पाए-

दिना श्रम्य साम्य प्रान्त्य व उत्तरचा वाता हा हा । ताप-स्थानिक तथ क्या हो तथा सभा ज्या होता विशेष असे तो हे हायाँ है हिचा निष्य और भीष्यां ३४ तास करवा सितिस्ता सैन्यहरू हिच्ये असे या सर्कार जा देशा स्वांका हिजा। यह सिन्य स्थात् १८०६ में हुई। यावि पेतायो इस सिन्यप्यो स्वोतार कर किया, परन्तु इस प्राणीनवाकी ब्हामें भी क्या प्रकार स्वतन्त्र बननेकी उसकी देखा और भी व्यक्त

्दोती गयी । इस-समय इसका मन्त्री वोक्छा नामका एक बीर मराहा था ।

इस सन्त्रमने अनने दिनिष्या, होजाब, तथा बराये रात्रा और भनीराजी जी प्रमापार दिया। हुनाँच्यो उस समय रायोजी मीगळे सर गाया १ जराब दुव पराजी बाग सम्हर्जिय सनुष्य था। व्यक्तिय नेदात्रोजी आपानादिक स्वत्र राज्य सिक्त दुवा। योहे समय वे प्यान पराजी सरा हुआ पावा वाला स्वाप्तादिक सिरामको हुआ। योहे समय के प्यान पराजी सरा हुआ पावा वाला स्वाप्तादिक सिरामको हुआ। योहे समय के प्यान सम्हर्जिय स्वाप्ताद राज्यों स्वाप्तिय कैंक गयी।

गावर्गर जनरफ होस्टिंग्ज़को अब पिण्डारियों डे नुकड़ी दामनेकी किला हुई। । यह स्टूमार करनेवाली जाति थी। इनकोसों डे साथ पठान भी मिळ गये जिनका कर्मार करनेवाली जाति थी। इनकोसों डे साथ पठान भी मिळ गये जिनका

माकवा भार पुरस्कारका आर पहुंबर हुनका प्रमाध्य कर । पूनाडी मन्त्रिक कुत्र ममय पीठे पेशल प्रवस्तुको बाता है स्थि वर्षा । पेतायाने बातू गोकताको सच भनिकार द्वाविक सांप दिने, जिससे वह जिस कापने हो सके अंग्री जॉको दक्षियाने विकालनेका मनन्य करें । एक बाल

हो सह अक्ष जाका दाश्याल एवं हरणने जा सम्भ कर १ वे कार कोते गों है निवाद को जाव । अपन देने श्र प्रथम हिंदबंगि अपनारीको भी इनके विवाद को स्वीद दिस्स ही हार्बी । हमी कार्य के विवेद जायवामाराव योशने सामक एक

ध्यनि निवन विधा गया । हमने तक नेषु प्रियमसम्बद्धी कहा दिया भीर बस्ते भानेताओं प्रपक्षी तुष्ता हुत्ते। वसी वर्षे हमहराहे ध्यनस्वर नेता हुनाई विस्तान या। यह हिन अधानात्म नामसहस्त भानात्म गया। इसने मार्च स्ताभांके समूहोने महाराष्ट्र भागिति निव निवा नाम्यों के नृत्ता काना भाराम विका निकार वृत्तिकनस्तन इस दक्ष्यक्ष सामन्त्रा था। इसने भी आंख्यना पूर्वार्म

पुष्प भेता । पंत्रवानं तिरुद्धर पृष्टिनच्छनको भोग्यसंत्रवद्धी वहांने वाहिन भेत्र हैदेवे किए क्ष्या भेत्रा, पर प्रवन्ने प्रभ्वार क्षिया । पुण्यर त्रारात्रा क्ष्याने अक्साप्त भावनव्य कर दिया । क्षित्री पर पुष्ट प्रभा । हुमार्च (जिल्ली सुरुद्ध

बारों Cess प्रांत्य क्रवा हो गयी । इस्पर कराक दिस्य बेना विशेष वा वा रूपी । इस्म वेस्टार पहीले दिस्तराई और शाम वाचा । औरम्बराई रहे ताम क्षणान राज्यस्था अध्यक्षमाई वसीतावारी देश स्था।

आम क्यान टाप्टनका मन्यक्ता माध्यक्ता मध्यक्ता सराह केताने वारमाह भारत माध्यक्त किंग प्रत्यु काने वीत्राध मानी (माची) क्रमण्ड शित्र क्या प्रकारत स्वाह सम्ब पार तहात दुवा १ वास्त्रह स्वाह्मी माहे क्य सराह अस्त प्रत्ये कारों के अस्त्र वीड हरने और किंद किंसी स्वकारण स्थानमा क्रमण्य नित्य कपूर रहता । कोकागो साहाव करते । जा माज्यस्थान हुग्ये कामा रियोक स्थान हो यह सामावात क्रमांजी नियत राष्ट्रांचे आर प्रश्ना कीक माजा क्रमांचा हुश्य स्थान क्षा भारतके काल भारत ।

राध्यमः सामहत्यम्बेरं काण व धिकांव गरिकारमाण्यकः क्रीश्रवस्याः क्रीश्रवात्रं निर्देशः राष्ट्रं रेष्ट्रायाका सम्मान गरिकार्यके व्याप्य धित्यकः एत्यः श्रवेतः व्याप्यकः विद्याप्तः निर्देशः स्याः । गुल्लिश्यास्त्राप्तस्य विशासमञ्जी गृज्ञः धीर्यकातं वृत्रः गिकार्यकः

শংক ছা চাৰ্ব্য কালেবাছেটা অন্তৰ্গনী কান্তিক স্থানৰ ক্ষৰ সৃষ্ট তল্পান্ত শংক কি অন্তৰ্গন্ধ বিশেষ্ট বিশ্ব ইন্যাহন স্পত্ত বিশ্ব বাহাৰ কালেব অল্যানি স্থানিক হৈ অহল্যা ক্ষা বাহাৰ বিশেষ্ট কালেবাই বা

करीहरूद्रकी एक जुदा हुका हैजनमें निक्स्त घरतीक्षा हुए। दिवहर्रदर्शक क्ष्म की धर निकार क्षमक क्षा चुन को भाग राज्य है जरा के दान के धर निकार है कि स्वाह कार्य कार्य करी कार्य कार्य

धा ता बारव है उरन्यक कार्यने ही विकास नहवं कार्यन है। या प्राप्त प्रव बारतवर्षने वैद्योगिक वापकार बहुता विद्युत हो। या ता स्वक व्यापव कार्यक है। विद्यानपादी कहें प्रवृत्त कार्यकार है। या प्रवृत्त है। माराप्रका प्रकारिहालों पर प्रार्ट्यक्ष है। या रहण है ता व्यक्त है। या स्व प्रवृत्त विवास है। यो कार्यक वेदा वापद सम्याह स्व

- આપળના લાગ પુત્રને પાર કે દુલાઇ પની દેવતાની તાર દેવતિ ના ત્રાપ્ત નિશ્ન પ્રસિદ્ધ - બરા પર્કિક ફારુના પાર્ટિક લા પાર્ટિફેલાન દેવતાના કર્યા હોર ફાઇ કે પૂર્વ કે પ્રાપ્ત

ाई हे ब्हावृक्षे संदर्भार संबद्ध १००५ से १००४ ७७ वाई पुसर्दे अबबेट अबटक रहा १ वसके रात्मवद्यान्त्रे हो बहु १०४१ वे हुई १ ५६ स १४०००वाई वोद्ध अहसा १०से बुद्ध है जिसमें साधार हो बचेके १९१८मा बादह

भार जीका देवर भाग्य कर जी । हुस्सी प्रशास्त्रका १८०२ में कथर स्थित स्थाप्त दुर्ग की जाव जिया । शायनशार वैद्या स्थापनामें वहांद्र राभवान कुछ क्लाश शीमां था। आहे जी मान्य वापमें काकर करने जिछ क्रियान थाना शासा । अराज्याका दुर्ग सिहान था स्थापित तेरे देशी कुछ भाग्य कर सकता थी। अराज्याका दुर्ग सिहान था स्थापन साम दूर है। श्री स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्थापन

लाई एमस्टेंके जायन-काउमें राजा रामनोहत राय एक मुनीनर । हुए हैं। उन्होंने शिक्षा सम्बन्धी दिवादमें भाग लेका हैसाई प्रवाहरेंके गानंर जनरत्यको एक पत्र लिखा । उनमें उन्मोंनेभाने शार्ग

ः राममोद्यम् राव शिक्षाकी सीज आलोचना ही, और वाहमरापने प्रार्थता हो है बगाउमे बौरत शिक्षा अचलित करके भारतगरियोंसे भ

खाभ रहानेके लिये अवसर दिया जाय ।

संबद १८८८ में लाई जिल्लिया बैन्टिक गार्नर जनाल होकर आणा भी संयद १८९३ तक रहा । विलियन वैजियन वैजियन विलिय पहिले महासमा गरनर रह गुम था।

विलियम वैश्टिस गर्नेट जनश्त

इसके शासन-काएक वहाँ वेजारका विद्रोह हुआ या । धर ले अपना कळक मिदानेकी चिन्ताथी। उनने भाने मुददर्भने क्षीड राज्यकी नींचको हुडू किया आगुर यह सबसे बोध गर्माई

समका जाना है। उसने सरीकी रीति कप्यकी भीर स्मीके रोकनेका प्रबन्ध किया । इनके अतिरिक्त इतका बाल हो बाताँके लिये प्रविध है। यह पहिला सालक था जिसने यह अनुभार किया कि रेगी सनुगोंकी महारण-के दिना भारतप्रयेको बहुत दिनों तक अधीन रशना सक्त्रत नहीं। इसविने स्मी बीरव देशी पुरुषोंको बच्च पद देवर उनकी गहार स केवा प्रारम्न नी ।.

इसके कालकी दूसरी बात आस्तामानियाँ ही शिक्षण निर्यंत्र है। मेकन शिक्षा-विभागका प्रधान निद्धा हुआ था। इसलिवे उसी विशापकी महापता-

से अमेजो शिक्षा है पक्षमें अपना नियम दिया। भौजभाग रनेम'न शिक्षा तथा विदेशी सञ्चलाकी अधेश दुर्व सीप विद्यामीकी**सार-रिड** भनाधहमक तथा निर्धंड बहा गरा। यह भी वहां गया थि

समझ धन जो सरकारके पास शिक्षाके दिन है पाइपारव रियाओं सबा श्रीरहभाषी- मचारतं व्यय करना थाहिये । छात्र विश्विम विश्वत इससे सहस्य दुना । निर्याका धरथमा प्राचीम विद्याप्रियालय क्षत्रका लाइर हाते. २ वसके स्वानमें भन्ने जी पाठसालाओं तथा विश्वविद्यालयकी नीव शाला गर्वी ।

विदियम दैविटक यन ताने हे अनम्पर भाई हेरकार हुए मार्ग यह श्रम अना रक्षा । अरक हालम समाधारपपाक्षा विस्तृतेको ह्या द्वा स्था । ३५४ वर्षारको विभा देश-रूपाम्पर्का पता मिन्द्रसा रहे, और आहे अपनी सिद्धापने राष्ट्र कार्य मरकार क लागुना रना सक ।

सक्त १८९२ में कार्ड आर्ड्डिया गान्त प्रवास विवास हुना । उन्हें सामान-कारत कार्याच्या युव हुना । का उत्था आक्रमशाह दुर्गनीका वस सामक कार्य

या । महत्त्वाले वास्तर लगह आराज हो करे । बहर १६३३ में g on Atrette eittate ninnte be feat ! mie fan

वहांता मान कर कार म राजानिता, जिल औं राज्यों नव मान पाम ग्हा । शाह जा के के वस भावत रूपातागांचह । स्त प्रा कर्म हार हम वह रहा का । प्रांत्र प्रकारण माजदा म्यारक प्रवास साहण करू वर्ष ह्या ह्यां हव

नाई भार्त्रेडको साहनुताको निदायनगर निकानको विचार कर निया। संवर् १८६५ में साहनुता कानुष्टा अमीर बना और दोस्त मुहम्मद केह कर कन्छने त्याया गया। दो याँके परणान अध्यान त्याम का सब्दे हुन्। औरत पंताको नीटना परा। मार्गर्भ १६ सहस्व मनुष्योतिन केवत एक मनुष्य वीवित्र यह कर सीता और उसीने हम नुस्तावारको त्याना दो। समस्त अस्पिदेश हम समावारमे मर्सा छन।

हमके याह आव्याहक स्थान पर लाई प्रेन्नवरा गरनेर जनरङ हो हर आया। सबके समयमे औरन सेनाने काउन पहुंच कर नगरको जना दिया। परना अपने आरको सन्तर्गनिस्थानको अर्थान र लेके अयोग्य

गण २४०४ मनस्रका दौरा गुद्धमाद्दी पद्मी स्वरंत्र कर दिया। द्या ग्रामंद्र प्रार्टिन नामी स्वरं १८६६ में अर्थनी सरकार निम्ब

्र पर्वा तमानि सर्वत १८९६ से अझाता सरकार निरंद भरते ताथमें निरुप्तेका विद्युद कर दिया । तिन्तके अमीरीने नामना शहरा भावद्यक सम्भव । इस्तिये सह पार्लन नेवियरने व्यवस्य आक्रमण शहरे बरोखी संनाको नियानोत्तर परास्त्र किया और निन्य अभीयो तायमे निरुप्त दिया गया ।

लाई नेजनवरा दो वर्षके अनम्बर हो पुना जिला गया। उसके स्वादरर सबद १९०० में आई हार्डिज नवर्गर जनरल हो वर असा। वैदोजियनके साथ युद्धमें उसको एक बीह कट नयी थी। उसके आनेके पूर्वरी यह स्वष्ट मदीन होन्छ का कि अब आयोंको एक योर गर्जिने अबोजोंको सुद्धमें अवस्थानायों है।

### श्राठवां प्रकरण .

### . सिक्लोंका अंग्रेगोंसे युद्ध ।

रणजीतिसंदि प्रभाग उनका पुत्र महारू मिंह सिहासनारहे हुआ और ध्यानीना इसका मन्त्री निवत हुआ। सिहानवहे अधिक शोबेदारिके रावस अगाई आसार करन सिहत राज है भारतरचें स्वदेशी सावनके नावके कारण हुए हैं। तसुनार वह आसर हुस अवसरपर भी केरीमाने अपना दावा आसे गोंके सम्मुल वह सामि

ल्यानिय स्मानुवित्तवा अयोज्य दुवन यां । इसलिवे इसका दुव भीति-हालसिंद जो पेशायांसे सेमाणीय का सम्बान लाहीर माला और अपने विताले हालसिंद जो पेशायांसे सेमाणीय का सम्बान लाहीर माला और अपने विताले या । परन्तु सुवेशनिंद नामक "हमानिद्दका युव भीर वैरो का इसकिये दोनों रसे स्व करनेवे लिये मिला गये । एक दिन आगालांच प्रमानिद्द नामा गाँ गुलानिद्द सीर मीतिहालिंद स्वाराज देशिय कारतेये कारता प्रशास की यो शाँचन सिंद मीतिहालिंद स्वाराज देशिय कारतेये कारता प्रशास होता है। इस मध्य प्रावस स्वयं सा वितासे विभागका का अर्थक स्वयं भारतम होता है। इस मध्य कारता है प्रमानिद्दे हुसरे ग्रमुष्टका का अर्थक स्वयं भारतम होता है। इस मध्य कारता है। । सहारात एक्सोलीलाई हुस पत्रकारे रोक स्वारा है। महारात एक्सोलीलाई हुस पत्रकारे रोक स्वारा है। स्वर्ग स्वयं उनके व्यर्ग-पिकारी कुछ काल का बैसेही सोच हुसे जो सामह दिसक सरादा हमसे उनके वर्ष-पिकारी कुछ काल का बैसेही सोच होते जो सामह दिसक सरादा हमसे उनके वर्ष-पिकारी कुछ काल का बैसेही सोच होते जो सामह दिसक सरादा हमसे उनके वर्ष-पिकारी कुछ काल का बैसेही सोच होते जो सामह दिसक सरादा हमसे उनके वर्ष-प्रमानिद्द करते हमसे उनके स्वत्य का स्वारा हमा स्वारा साम सामाण करते हमने या स्वर्ण सामाण सामाण करते हिल्ल एक सेना तीवार हमा

ह्या समय अमें जोंडे साथ उनका जुळ आगहा हो गया। इमके हो अन्य स्था थे। एक तो आग्रें क अपना प्यास्ता हमाने हे जिए सिन्तु नही हारा साठ के जाने-की आजा चारि थे। महाराज प्यानिशाकित के कार्य के दूर्गार अमें जीने यह प्या-पार सम्बन्ध क्यापित करनेका प्रयत्न किया। परन्तु महाराज यो उनकी यहाँ पार् हेरामें आने न देता पाहते थे। इखाँठचे वे सहार एक हो आपने किया तो अगहा ही अमंत्र कोता गोहावा करते हैं, और यदि उन्होंने मेंदे रेहाते ऐपा किया तो अगहा ही जायता। वे अमें जोते आग्रा करतावादी चाहते थे। परन्तु आग्रेक स्वास्तिक कार्य और था। तीनिहालाहाने होते न पाया चा कि सहमांतह मक्तु १५०६ में सर पाया। यह पाने ही से यहुत निर्वेष्ठ या। अधीम अधिक सानेते उनकी अवस्था और जो स्वास्त्र होते न स्वास्त्र सम्बन्ध परन्तु स्वत्र १५०६ में सर पाया। यह पाने ही से यहुत निर्वेष्ठ या। अधीम अधिक सानेते उनकी अवस्था और जो स्वास्त्र होगारी विस्तार सम्बन्ध परन्तु स्वास्त्र

महाराज नौतिहालसिंह दुरी सायितमें गद्दीपर बैठा । बही दिन उसके जी-वनका अन्तिम दिन सिद्ध हुआ। जब यह अभिषेक—संस्कार करके हाथीपर सवार होकर वापस आ रहा या तो दरवाजेसे नीचे गुज़रते ही दरवाज़ा नौतिहालसिंह गिरकर हाथीपर आपड़ा । गुज़वसिंहका बढ़ा पुत्र उत्तमसिंह यहीं मर नया। नौतिहालसिंह द्वना जफ़नी हुआ कि उसी राजिको इस संमारसे चल बसा। यह विचार सर्वथा असत्य है कि इसमें जम्मूके राजाओंको कोई दारास्त थी।

सीतद्दालांसदकी सत्यु सिक्स राज्यके लिये बळवातके समान थी। इस नव-युवकते बीस वर्षकी आयुर्ने ही अवनेको बढ्डा योग्य और चतुर सिद्ध कर दिखाया था। यह अपने पितानहके सहुन अपने राज्यको खैलाने और हुउ करनेका विचार

करवा था । इसका विधाह शामसिंह भटारीवाटेकी कन्यास हुआ था ।

ध्यानसिंहने तीन चार दिन तक मृत्युका सगाचार छिपा रत्म । इतनेमें उसने शरिबंहको सिंहासनपर वैदानेके लिप सहीर पुरुवा लिया । शरिसिंहके रपजीवसिंहका पुत्र होनेमें सन्देह था, इसलिये कई सिक्स सरदार सदगरिंद रानो पन्दकीर हको रानो चन्दकीरको और होगये । चन्दकीर रानी स्वीकार को गयी और शरिसिंह कैंसिलका प्रधान बनाया गया ।

पीपे कालमें शेरासिंहने प्यानसिद्धी सहायतासे सेनाको भरती ओर कर लिया भीर हुर्गपर भाकमण कर दिया। राजी चन्दकीर निकासबसे बनारी ययो। भीर शेर-सिंह महाराज स्वीकार किया गया। प्यानसिह इसका सम्ब्री रेरासिंह बना। सेनाके चेतनमें अत्येक निपाहीकी पुक्रवरया गृद्धि की गयी।

सिन्धयापाला सरदार अजीवसिष्ट और अवरसिष्ट हाहीरसे भाराकर अंग्रोजींस जा मिले। इस समय सेनाका बल बदना आरम्भ होगया। सैनि-कॉने कई अनिधकार चेहाएं भी करनी आरम्भ कर हीं। अंग्रेज इन सब यातीं के ध्यानदूर्वक देख रहे थे। उनके यहां यह चर्चां भी शुरू हो गयी कि इस अयसर पर यक सम्बज्जातिको हैसियतसे हमारा कर्वम्य है कि इस प्रजायको विजय कर हों। यह भी स्तरण राजना आयहायक है कि ये सब सामाचार सिन्ध्यों को सिल्जे रहते थे।

भंद्रों अभी तक सिरम्य सेनाके बल्का होक होई अनुमान न कर सकते थे। सिन्धियायाले सरदारोंके जोडका मनाधार सर्वेमाधारपति प्रसिद्ध होतला।

सिन्धियायाल सरदाराक बाहका मनाधार सर्वमध्यारयन बाहक होतवा। एक मिन्धियायाला सरदार लहनानिह बग्होंने मेनावति था। मिस्स मैनिकॉको इस सत्तने बड़ी पूर्या था कि इसरे पुरुषांका इनके व्ययमें किया मकारका इस्तक्षेत्र हो। इन्होंने सहनासहको भदन सेनिकॉके माथ प्रयत्ववहारका द्वाप लगाकर केंद्र कर लिया।

धोड़े बाल के मोतर सैनिकों ने मन शिकानने दूर होगयों। निस्स सैनिकोंने भरने बल का धतुनन कर किया। वे अपने आपका गुरू गोनिम्हिनहर्दे खाउखा निस्मोतना प्रतिनिधि और सिस्सा-शामको दिशताके उत्तरहायी समम्मेत खो। उनको हथा हम समय टॉक पैमी भी देशों कि भोग्यस्थानमें सोमेनैकके सैनिकोंको थी, यह कि वे बहांकी प्रतिनिधि—समाठे प्रति अपनी शांख दूर करनेके किये उटन हो गये थे।

ा परवेड पकटन है सिवाड़ी पांच बमाइसों हो अपना प्रतिनिधि सुनके ये । इस प्रतिनिधि-नद्रको वनायत् कहते थे। समस्त पत्रदर्गोधी सब पंचायते सित्रकर लाज्यास

यह साधारण समिति बनतो थी जिसमें वे छन्नी विषयोंका निर्वेष सीमापर मिनदोन्डी किया करते। सिक्स-साधान्यके बटका देश्य यद्वपि इस प्रकार निर्देख होने ख्या या परन्त सीमापर भभीत्य उन्होंया दल दशा गया।

जम्मके बिप्दी जोरावरमिदने अस्तरप्रको विजितकर धीनाास्पक्षी मीमान्याती चीडीको अपने वससे कर लिया । इससे विस्तां तथा चीनियाँमें पर क्षित्र गया । इस समय नेवाल सरकार भी मिश्योंसे युव्यवदार करके पास्त सरवाथ उत्पन्न बरना चाहती थी । जब समय और बसेनापर अवस्थानिस्थानमें ऐसी विषयि पदी कि यह सर्वेशा कह हो सेची । सदाराज रखेनोत्स्वीत स्था सेनाको जो शाहराजाको निहासनार विद्वाने बाजी थी प्रजावसे एजावेकी भारत दें ही थी। उस मानव प्रवेशे हरवारी वह प्रचड़ा उत्पान हो थी. कि पवि पस प्रथमें अमे जीवर की मार्यात भावती हो इस उनसे छात्र उदाहर अपने बढ़ाही बड़ावती है किला जब यह अवयर आया को अहारात समारचे ही कल बारे धीर उनके प्रमाधिकारी भवोश्य हो। निरुद्धे । भव भवें ज उनमें, कापटने बर्ग सेने हे स्पि महायमा मांगन छगे । अतपूत्र गुन्ता श्रीतह सहायता देहर बेजा गया ।

ं इसी समय राजी चन्द्रशैरको उसको दासियाँने इतना मारा कि रस है माध निकल गरे । प्राय: छोताँका यह विचार या कि यह बाल सहारात शेरिविहती मामतिन हुवा है। इसके प्रधान अग्रेजॉर्क पतनने मिल्श्यावाना माहारों और ध्यानांसहसे सान्य होत्रयो । अर्जातांबह तथा अतरिवह होनों छाहौर वापम भागपे । अजीतींनंद महाराजदा माधी कामपा । अन स्थानीनंदर्श विरास धारे कता । इस समय ध्यानांनह रूछीर्शनहका बन्नपानी प्रभीत हका । महाराज रचर्यात-निहरे पुरु मुन्दर स्त्री 'जिन्दा' को राजी बना विवा था। प्रथम दहीवाँगड स्थान हुआ या जिनकी आयु हुए नमय पाँच वर्ष है थी।

ध्यात्रांबद्दने निर्दिथयायाके मरहारीस भी होह करवर बारस्थ कर दिया। वे पश्चिक्त दिलसं महाराज्ञ विकद्य थे। अब उन्होंने महाराज्ञ बनाम निर्वय क्द्र दिला । बोर्शन्त बर्ता इ सदार एक बादेश रहारते देश पा

कि मजीवांनक पृक्ष बयी बन्द्रक रखार देवे के जिहे लाया ह नेगांबद्धा १४ महाराजा व्योही हाथ बडाकर केने लगा सन्दात रतने तानी बका दी और शर्महरूत वहीं प्राचान होगया । अवीगांतर से माप वह महान थे, वे कार बदावे और दन्होंने क्याराब है साचिवोंको मान्याचा । अर्थामध्य है बचा स्दर्शामिद्दे थ्यो वदानक अन्दर महाला ह शहिनदृ वृत्त प्रतारीमह्य। मार्गाशी ।

संवान्तिका दिन वा भीर उस दिन बनार्थनक जिनको भाग अनी १९ वर्गकी मी बाधको संदा सापुर्वाका अन्यहान ह रहा हा । इमक परकार वे दावी पासक ध्यावीमहत्व का मिळ और अबहे माथ रुपेश भीर बड़े । मारामें जान समय कत्रोत्रीयह इस पुष्ट वृक्ष भीर क यहां भीर इसने

बाजीय स्थाने समाजि कर ही।

इसके उत्तराम इन छोगोंने तुर्गपर अभिकार का लिया। इन्हें इस बातका विचार न रहा कि ब्यानमिंहका दुव हीसासिंह अभी बीवित है, यह अपने पिताका बहुता लेकिन चेहा करेगा।

हीरासिंहने इस कुनमाचारको सुनतेही सेना एकत्र की और लोगोंको भली भारत बता किया कि किया जकार निन्धियावालाके सरदारोंने वस दिन होन बडी

इतार्षं कर मिस्त सामान्यको नष्ट करनेका विचार किया है।

शंरानिक माधही सेनाको पारितापिक भी देनेकी उसने प्रतिहार की । मेना-पर दुस वस्तुनाका बड़ा प्रभाव दुशा । वह तस्काळ द्वीरामिक्के

साम दुर्ग लेनेवर उद्धत होगयी। उसने भागोराजको दुर्गपर भाग बोल दिया। दुसरे दिन दोवहरमक दुर्गवाले सामना करने रहे। यह वे यककर हार धेउ तो सेना दुर्गपर चर्मावी, और सिम्थियांगलेक सरदार भर्जानिमह, रुहनानिह, निसिर वेलीराम और भाई गुरुमुखिसह सबको सारदाला।

बालक दलीपसिंह राजा प्रसिद्ध किया गया, और हीरामिंह उसका मध्यो

निधित हुआ। प्रत्येक सैनिकड़े देननमें २॥) रुपोकी पृद्धि को गयी।

हीरामिह एक वर्षे तीव साम तक मन्त्री रह । यह बड़ा घीरन तथा चंदुर मनुष्य था। इसके अपने पिनाने बहुत कुछ मीत्रा था। अपनेसे योग्यता रावते हुण्

भी उसे एक माह्मण्यर वहा विश्वास था। इस बाह्मण्यर इन्सा रिवान वाम अस्ता पश्चित था। अस्ता पश्चित भारमभने हीरासिंहक

रशक या, इसिनिव होरानिह प्रत्येक वानमें बहुरही सम्मनित्र पहना था। वहता पविद्याने सम्मुख हो वार्ने थी। एक तो वह अंबोजीं हेरिहासने परिधित था। वह जानता था कि अबोज पंजाबको अपने साथ मिनानेका अदाव वस्त हरेंगे। इसिनिवे को मन्त्रक कार्यमें अबोजोंका समाव मन्त्रेच होता था। वह प्रजाबको अबोजोंके मनायने सर्वयेक मुर्गायन रखना थाइना था। इसो कारण इसने कोई वीस पूरोपियन नीकरोंको अनेक बहानोंने उनके पहने हसा दिया। केवन गृह हो शेष रह गये।

दूसरे वसने एक भीर बाउवा अनुसन किया कि रायजीतिनिहरा कुछ अब सार अनेके सीमा न था। इसिलिने इसकी इंग्डा था कि नैसे उसकी माइसारीने पेपार देख एह स्थापित करके नाममायके शास नता हुने थे वैसे हो। प्राथमी एक पेपार दे ए स्थापित करके नाम माइके समान सुद्दु किया सात । इस निवारना पुनिने किये समने यह पत्र मा किया कि सामान मेनाओकी बाइर नेज अरके एवं सनेश कारीपों दूसरी मेनानेपार को सात। यदि परित्र सामिनमें सम्म केता और पुर्वे पुर्वे अपने नह रायके पुनिन्य पत्र करना तो सफड होना सम्मन था। एस परिवारक स्थाप तोहरा था भीर तह सन कुछ सीमानोने करना थाल्या था। ऐसे परिवार स्थाप तोहरा था भीर तह सन कुछ सीमानोने करना थाल्या था। ऐसे परिवार स्थाप तीहरा था भीर तह सन्य हुछ सीमानोने करना थाल्या था। ऐसे ्रीरासिंहके विकृत गत्काल हो इल उत्पन्न होगरे। वुक तो उसका जाजा मुचेतसिंह यां जो इसलिये उससे अग्रसक्ष हो गया कि वह सन्त्रित्वपर अपना भिषकार समकता था । इसरा महाराज दुर्श्वपसिहकी माता दीरासिंदहे दिस्य राजी जिल्लाका आई जवाहरसिंह था । यह अपना बल बदाना -चाहता था, परन्त हीरासिंह तथा जस्ता पण्डित उसे अपीन्य

समस्त्रक उसकी प्रतियों न करते थे । एडिजी बगाउन मियाल-कोटमें हुई । वह प्योगसिंह और क्यमीसिंग हो बादकीं हो ओरसे थी । ये अपने भापको महाराज रेणजीवसिंहकी सन्तान प्रबट करते थे । क्रत्र मिक्स पलटने बनकी और होगयों । यही कठिनतासे यह कारका दवाधी गयी । इसके पक्षान राजा सुवेन-सिंह लाहौरपर चंद आया । उसके मुनमें यह आया थी कि मेनार्वे मेरे साथ मिछ जावेंगी पर यह उसकी भूव थी। मेनाओं आ अवस्थ अस समय पत्रावतीं हे हाथमें था। बन्होंने घरेलू भगड़ोंमें पड़ना उचिन न समका। राजा सुचेनसिहने केवल बीस साधियोंके साथ होरासिंहजी सेनाका शामना करते हुए बड़ी वीरतामे प्राण दिये।

इसके दो मास क्यरान्त तीसरा विद्रोह हुआ । यह अठरमिंह निक्थिपावासा-को औरसे था । अनरलिंह अपने आह्यों ही सहायता है लिये आ रहा था । जब

बसने मुना कि होरासिहने आहीरका दुर्ग जीत किया है ती धीमरा निदेश किर कीरपुरकी ओर चला गया। असने एक सुग्रसिद्ध सिक्ष सन्त भाई वीश्लिक इत्ता प्राममें विज्ञोब कराना चावा किना सबडे तथ खाळमा सेनामें ही भाती थे । अनरसिंह अपने आपको असफल पाउर वहाँने अप्रेजी इंडाकेमें भाग गया। फिर वनने सेवाको होरामिहके विरुद्ध सहकारेका यस्त किया और फिरोज़पुरके समीव माई बोरमिहके पाम आकर ठहरा। किसीरा-सिंह भी उस हे साथ मिल तया ।

श्रीरासिंडने खालमाको एक्ट कर उनको बतलाना कि सिन्धिनावाका अंग्रेजों-से मिला हुआ है। सब अगड़ेंड मूल धर्म ज़ हैं जो कि सालता-राम्यको नह करना चाहते हैं। एक बड़ी सेमाने फिरोजपुरको ओर प्रस्थान किया। यदारि निक्सोंने बड़ा परन किया कि आई बीरांसह वहांसे प्रथम हो जाये परन्तु यह वहां ही रहा और एक गोडी डगनेसे मर गया। असरसिंह और कम्मीरासिह भी मारे गये।

शीरासिहके मनमें हुए विश्वास था कि यह सप मत्रका अमे जॉकी औरसे हुआ है। इसके व नन्तर ऑक्टरेना सिन्धकी विजय करने के किये वसी। इसिस्टिडने विकल सेताको सीमाननको और भेज विवाद इस अपसे कि वहीं अंग्रेजॉक्स विचार

प्रजासकी और सानेकान हो।

इस समय सिक्त सेनाने विलगिषको बहातें कर लिया । हीरासिंहने खालसा संबाको बाहर विजय प्राप्त करनेके लिये अंजर । खालसा अंच कियी के बरामें न रहा था। उसकी प्रचायतें छाई।रसे बाहर जानेको सैबार न वीं। वे ऐसी प्रत्येक बातको उरी दृष्टिसे देखती थी । इतनेमें बल्ला पश्चितके विरुद्ध वृद्ध वृश्यम हो गया । जगहर-भिष्ठ रानीको भडकांना रहता था । एक नार परिवतने शनीके विरुद्ध उन्न अनुधित रान्य कहे। ये उसके कार्नों तक वा पहुंचे। रानी जिन्दाको अपने पुत्रके लिये अप उत्पन्न हुआ। उसने वालाके विनाशका उपाय सोना। पण्डितने एक श्राख्य ठालसिंहरू को लोभ देकर अपना विश्वासपात्र बना लिया था। जिन्दा उसके साथ मिल गयी और उसके द्वारा सेनाको पण्डितके विश्वद्व करना आरम्भ किया। खालसाने हारासिहसे पण्डितको प्रथक् करनेका बढ़ा यत्न किया किन्तु हीरासिंह पण्डितको छोड़नेपर उपत न हुआ।

एक रात दीनों अपने माणोंको रक्षाके लिये छाद्वीरसे भाग निकले। इधर सालसाको सूचना निल गयी। सिक्स सैनिक उनके पीछे चल पड़े। नदीके पार धोड़ी हारासिह और दूरीपर जब वे यक कर विकास कर रहे थे तो उन्हें जा पकड़ा जन्मा पांडतका वर्ष और दोनोंका सिर काट साहीर ले आये।

भव जवाहरसिंह मन्त्री बना, और जवाहरसिंह तथा लालसिंहका काल आरम्भ हुआ जो कि लगभग एक वर्ष तक रहा। इस कालमें पहिले सेनाने जम्मू-

पर भारतमा किया। राजा गुलायसिंहने पंचायतींको उपहार अवाहरामिड आदि देकर सेनाको प्रसच करना चाहा। परन्त अन्ततः पराधी-नता स्वीकार करके यह लाहोर चला आया। सुख काल यहाँ रहा

और बहुतसा जुर्माना देकर जम्मू लीट गया ।

ववाहरसिंह मन्त्री बनते ही यहां तक विषयोपमोगर्मे पढ़ गया कि वह वेद्याओं के साथ नाचा करता था। इसके समयमें पत्तीरासिंहने अटक दुर्गंपर अधि-कार करके अपने आपको महाराजा प्रसिद्ध कर दिया। सरदार चतुरसिंह अटारीवाला जिसकी कन्याके साथ दलीपसिंहका सम्बन्ध दुआ था और जो कि हजाराका शा--सक था सेना लेकर अटकडी और चला।

पत्तीरासिहने हार स्वीकार कर छी। यह यन्दी बना कर लाहीर भेजा गया।
यहांपर जवाहर्रासहने उसे मार हाला। यहलेसे ही खालसा जवाहर्रासेहसे पृणा
करता था। इसने दो तीन वार यह अकट किया कि में महाराजको साथ लेकर अंग्रे-जॉक पास भाग जाकंगा। अब सेनाका कींप अस्यम्त अधिक बढ़ गया। उसने स-नितिसे निर्णय किया कि जवाहर्रासेहको प्रायदण्य दिया जाय। उसे सेनाके समक्ष उपस्थित होनेको आज्ञा हुई। वह हाथोपर चढ़कर महाराजको साथ लिये वाहर भाषा। झालसाने काजा दो कि महाराजको हाथोसे उतार कर पृथक्ष ह्या जाय। किर कतिपय सैनिकोंने आगे यड़कर बन्दुकसे जवाहर्रासहको मार हाला। लालसिंह उसके स्थानपर मन्त्री और तेजसिंह सेनाप्यस निक्षत हुआ। किन्तु बस्तुनः सर्वा-धिकार सैनिकोंने हाथमें था, जो राज्य-प्रकल्य स्वयं करना चाहते थे।

जबसे प्रजावमें हरुचरु हुई और सारसाका यरु बढ़ने रूगा तनीसे अपे जोंको अप-ने सोमायान्तको अधिक हुढ़ करनेकी चिन्ता होने रुगी। उन्हें उच्चे तैयारी चहु आसा हुई कि अब पंजाबको बिजित करनेका समय समीप भा रहा है। इससे पूर्व सुधियानेमें योड़ो सी ऑल्डसेनर यो। महाराज रुगोवोत्तरिक जोवनके अन्तिम वर्षमें बारह सहस्र सेना सरसानपर

सिक्द भरदासाका कार्थ

बार और नेमा अपने श्वापी के लोधों अपने देशकों करने बना और अपनी बाहिन्दान करनेवर तैयार कि है है। उन्हें बह अपना में जब कोई समुख्य साम्याम अंतार्थ देखा जिल्ला स्वतंत्रा विश्वास इसको बारों बरहे राइत्तर वन तर है येश निकास पत्तके हमार्थ वर इसको सरको पर इस कर साम्यों सामार्थ संसा। इसविये उनके इस्

भा जारेगा। वह इस सबको वरे इटा कर राज्यकी महाराज सेगा। इसविये उसके इरवे-से इटाइ स्टब्स हुई कि दिखा दकारमें आरत्याका शिक्ष मोड़ी जार । यह केल एक हो गिर्वाम हो सकता था कि जा कमाने आते हिल्दा सकावा जार । इसविये साल्याको ज्योजना वेर्नेक लिया वे पहल करने में कि बचा तुन पुर चार कैंद रूपने इसीते, और अंग्रों ह ज्योजनिवाह साल्यल अधिकार वाल कर जीते। निक्यो-का लाव यह हाला था कि इस अस्ति नेत्र अस्ति पत्रमा प्रवास विवास करेंगे। ये मित्रा करने से कि इस बंदोजोड़ी पत्रावं कृदम न स्वते देंगे।

यदि अर्थ योडी शेरमे वसे मणारियों है सायान हृष्टिसोचर महीने सी बायता हैनी इस बुदाई दिन्द जैयार न हाम । यदि यह विश्व के विश्व होते दिवाम ही गया-हैन समें या दुदा करनपर करियाह है तो दे सराशाय स्थायीमिहडी समीवार मुख्य हुए, और सायता कि निवे गया देनको साथ बारत साहौरा कर है। सस्पान्य पहुंच समाक्ष अपन्य निवित्त कर केना आद्यव्य बार। बादियह तथा मैक-निव्द अपने स्थाने किन्न समानित कर केना आद्युव्य बार। बादियह तथा मैक-निव्द अपने स्थाने किन्न समानित कर केना आद्युव्य बार। क्योंने कहा कि वह नव युद्ध होना रहे बारा वा चायमें कर कर हो या में और हमारी बाद्याशका राजक हुने करत हो।

दर तथन करक में अनावात वाक्य हार्य तथन का विद्या विकास समाधे प्रभाव का ना कावाव वहण हो। वान विवास हुन दूरहे पतेन दूर उपराध । वन्द वाष्ट्राका हान कर वा वा वहण कहु हाहर विवास वर्ष वा पाल करवर नेवार वा आकरा देनिक एक हि नवन वेवारो दोना प्र हों हो बोल्हा का, चोर नीवाय कावाव वाला वा। प्रधान अनाव दिवस्ता ता, तो क्या बहार हुन वाजनो देवार वा , इन्हे बुहारकुर व क्या प्रस्क सैनिक थे जो कि क्यायद अच्छी कर सकते थे, किन्तु उनके हुद्यमें उन्ते जनाका लेश-मात्र न था। ये पेतनके लिपे लड़ने थे। फिरोज़ पुरमें सात सहस्र औरल सेना थी। यदि तिक्स सेना उनपर आक्रमण करती, तो उनको पराजय देना कोई बड़ी थात न थी। किन्तु लालसिंह तथा तेजिमेंह तिक्सोंको यिलदान करानेके लिपे लाये थे। उन्होंने कहा कि एक छोटोसी सेनाका सामना करना बीर सालसाके लिथे उपयुक्त नहीं है। उनको तो अंग्रेजोंकी पराजित कर लाट साहचको कुँद करना चाहिये। इसीमें छ: दिन नष्ट कर दिये गये। ऑन्लसेना इतनेमें उड़की तक आ पहुंची। अब

यज्ञाय इसके कि सम्पूर्ण सिन्स्सरेगा आंग्लसेनापर आक्रमण लामसिद्दका करनी लाकसिंह केवल दी सहस्तका एक दस्ता लेकर आंग्लसे-विस्थासधान नापर चढ़ आया। पह्लेके निर्धायानुसार वह दस्ताको वहाँ छोड कर स्थाप पीछे माग आया। इस प्रकार दिना नेताक सिन्स्स

संगाका एक दस्ता राष्ट्रदर्स छड़ने लगा। आंखसेना आक्रमण करती हुई आरो गड़ने लगी। पांच मील तक राष्ट्रकी और मुख किन हुए सिन्ससेना पीछे हटती आयो, और शबुकोंस युद्ध करती रही। इसमें अंब जाँके नी सी मनुष्य मारे गये। इस एक संप्रानसे अंब जाँको मिनसाँके बच्चा पता लग गया। हार्डिंग गवन र जनरकने गफ़के अधीन दूतरे संनापतिके रूपमें छड़ना स्वीकार किया। तैनसिहने फिरोजपुर वाली सेनाका प्यान रखनेका निश्चय किया। वह चुपचाप वैद्या रहा। फिरोजपुर वाली समझ क्षेत्र या जहां आंग्लसेनाको अपने सहस आरतवर्षीय क्यायदर्श सेना और सोपदानेका सामना करना पड़ा। रखजीतिलिहने अपनी सेनाको यूरोपाय क्यायदर्श विशेष शिक्षा दी थी।

सिक्ससेनापर आक्रमण किया। वारों और सिक्सोंने उन्हें पीछे हराया। एक सेतापतिने सेनाकों.पीछे हटनेकी आजा देकर कहा "भारतवर्ष किरोबपुरने केंग्रेजों अब हायसे गया।" ओख्सेनामें हाहाकार सच गया। पटटर्ने थैं। हार एक दूसरेके साथ मिल गर्यों और परसर गोली पलाने लगी। सार्यकाल हो गया। अंग्रेजोंके पास गोलापास्ट कोई सामान शेष न रहा। संपूर्व सेना निरास होकर पद्धर पद्ध रही। किसी औरसे आसाको

फिरोजपुरमें दोनों ओर लगभग बरावर सेना थी। अंग्रेजॉने चारों ओरसे

अलक तक न दिखाती थी।

सिक्तनेना बड़ी निर्मय थी। सिक्तोंकी दस सदस सेना पूचक् विष्मान
थी। अगर तेजसिंह इस सेनाको लेकर पहुंच जाता तो निध्यपूर्वक अंग्रेज पूर्वतः

पराजित होते। परन्तु तेजसिंहको तो यह इच्छा ही न थी। वह
तेजसिंहको देरा-शेंह देखता रहा, जब लालसिंहको सेना थक कर बैठ गयी तो

तवासहरू दरा-प्राह देखता रहा, जब सालासहका सना थक कर येठ गयी तो अपने सीनकांके ज़ोर देनेपर वह फिरोजपुरसे चला और प्रातःकाल रच्छेत्र जा पहुंचा। उधरसे जब अग्रेज उठ तो उन्होंने देखता कि रच्छेत्र द्वारा के स्वतं के स्

करने में मित्र यो। यह जिल्लगहुँ के ऐया कर नाकल का किन्यु उनने जानहुक्का ऐया न किया। उसकी यो एक दी इपक यो. कि साममा तह हो। जार। उनने प्रमुख्य ही तीर वप्याने के साइत हो। आई मेंकि पान वो कोई मामान हो न वां। यह नहीं भी तीर के की हैं जार न विकाश हो नहीं हो। यह नहीं भी मोत्र के की हैं जार न विकाश हो नहीं यो उस नहीं के साहत हो ने वां। यह नहीं भी मोत्र के साम तहीं है। यह नहीं हो मात्र से साम भी मौत्र मान्य पानी । यमार के सिना भी मान्य की हैं। किया पानी के साहत के सिना भी मोत्र में हो निवास के सिना भी मोत्र में किया हो। सिना पीत्र में मान्य में किया हो। सिना पीत्र में मान्य मान्य सिना विकाश हो। यह साम मान्य सिना हो। यह सिना हो। यह साम मान्य सिना हो। यह सिना हो। यह साम मान्य सिना हो। यह साम मान्य सिना हो। यह साम मान्य सिना हो। यह साम सिना हो। यह सिना हो। यह साम सिना हो। यह सिना हो। यह साम सिना हो। यह साम सिना हो। यह सिना हो।

राता पुतानभिद्रका करता प्रारम्भ किया । यसवीर अन्यक्ष्मे प्रमुक्तापूर्यक अस्ते भवेदोने मेन नाय निर्णय करता चाहा । तसे यह अस्य भा कि यदि मोहे दिन नह अस्यमा रही यो सारा नेता करायित आस्त्रमासनके

विश्व रह बहा हो। रंग ने रूप सार्गपर दशायों विश्वन-साम्यको अंगीकार करनेके भिताबों की कि दिस्स्वसेना इटा यो आयः। यह बाल गुप्पानिहरी राष्ट्रिने बहर की। सन्तर्भ बहा निस्तर पुत्रा कि तक सांस्त्यमा दिस्स्वीपंत साहस्यण करे तो स्पादार रणकी महाच्यानों हाथ रहा ले, और संतर्भी राह्मय के स्थासन्तर्भ साहस्य साम्यक्री सही यह करने नाम जाहीर तक वर्षक्रमें काई इस्टायर के स्थानी मार्ग ।

इय जीवजारको मननवर मुक्तार्वका युद्ध कृष्ण । यदि कोई पुद्धिमार्ग एवर इय समय मिक्जमेनाको भार कोता ता मिक्ज बहुत कुळ कर दिखारे । मिक्ज भारते अनुसंक्षी देशकर सुर्धाकत तुत्र । सामिश्य कारीवाले वे

पुररावे : इह अन्द्र श्रवे के ब्रुपमें मु जने थ । उनने पण दिशा कि "मैं गृक शांविन्द्रिय नवा जायमाको प्रवक्त करने के निवे भागे पाणका

भोजिन्दिन गया नाममाको प्रमुख करने के स्वयं भाग वामाका सबसे पहिने किन्द्रान करू था । व्या २४ साह स्वयु १९०२ ( युग परहरी १४ ४६ १० १ को बटना है ।

मुस्तरिके दिवस्य पन्नदान हाथ व्याने निष्, स्वरुक्ते धोरी धोर धामसमाई दिवा द्वारारे कामी वर्षों । वर्षों को तारी आरंकी वर्षा कर रहे थे, ह्यांदिक पुत्र चार दुन है प्रार्थिक दुन वर्ष : वार्याक पुत्र कर दुन्दे कर देवे प्रार्थ वास्तरिक्तन मा । वास्त्र कर दुन्दे हा ( ५० मातको ) व्यान्द्र वास्त्र वास्त्र कर दिवा स्वक्राति हा सरवान वास्त्र को के व्यान्त दिवा प्राप्त वुद्ध वहा प्राप्त पद्मा । का कहा वास्त्र वास्त्र व्यान वास्त्र विकास पर्दे पात्र दुन्दा वे । एकी विद्या पद्म करी । पुत्र वुद्ध करिया का कि केटवा प्राप्त वास्त्र वास सके। परंतु किसी सिक्तने नामच नहीं सीया। वे अस्तेक स्थावनर निरम्सर सानना करते रहे। विजयों भी इनको निर्मयना और नाइसको देखकर विस्मित होते थे, विशेषकर दम समय वह कोई नवतुष्ठक आकामकोंके समूहमें बहुता हुंचा दीषका कर जाता या। इनके नेता 'बाइयुक्त' कहकर औरन सैनिकोंको उनकारने थे और प्रमाणित करते थे कि अभी गांजमा जीविन है।

म्यारह बनेसे पूर्व कोई सिक्स सनकाक वार्षे नव्यत न रहा । इस पुद्रने सानसाक बनको पुलिसे मिन्स दिया । भांग्यमेना प्रहोने कार पर्धुयो और वस्त्रभाद साई।स्मे प्रविष्ट हुई । सिक्योंने अब गुलावमिंद हारा अबे हाँ के साथ प्रतिवादत्र सिक्सिनेका निश्चय किया । व्यहें यह पना नहीं था कि यह पहलेसे भन्ने होंसे मिन्स दुआ है ।

हाई।समें इतीयनिष्ट महाराज अमीकार किया गया। व्याम नया मन-राजके मध्यका मान दोआब जालन्तर अमेजेनि अपने राथमों मिला रिया। युद्धके

व्यवके तिये मिक्यदरपारको वेंद्र उत्तोत्र रूप्ये देने पहे। गुलाबनिदंद

मीवार होते असी भारती पात्रामें स्वतंत्र करते ही पेटा कर रहा था हमलिये हसने कारमीरका जानत पात्रापे निकाल कर भारती रिमामत के

क्षमानंत कर किया और एक करोड़ रूप्या हम इच्डोनेंत अबे ब्रॉको दिया। इमजकार महाराज रणजीतमिक्के राज्यके तीन हुक्ते कर दिने गरे। वालमिंह मध्ये और नेजसिक्क संनाध्यक्ष बनाया गया। यरन्तु इन दोनोंको सच या

रान्मके तान प्रश्ने कि कहीं किर सालना हमारे फिरूद न होवाप इसलिये हुन्होंने सार्पना की कि एक ऑग्ज़सेना प्रवासमें रखी वाये। एक अप्रोज़

अफ़्सर बहांचर राज्य-अबन्धके लिये नियत हुआ। उमको सहायताके लिये जा तिस्त्व सरहारोंकी एक सभा जुनी गयी जिसमें तेत्रसिष्ट मनसे बहुत था। इस सन्धिपत्रसे अब्देशी सरकारने प्रवासके सासनका भार अपने अपर के लिया और सर हेनरी सारेन्स प्रथम रेसिउन्ट निजिन हुआ।

### नवाँ प्रकरण

#### सिवलोंका अन्तिम पंचतन ।

रिविदेन्सी स्थापिन को जाने हे योड़े दिन प्रधाप काबीरमें एक बड़ा विद्रोध हुआ। किसी गोर्स मैनिकट एक नैकड़ो सरकारास्त्रे ज़क्करी कर दिया। आर्यकाम - एकत्र कोगने और स्थापिकी मारते छो। देनोजेप कार्रक माहारेले विद्रोध में से से से एक एक पर प्रस्तावकरण सर्व। कोग करवर रायस आदि केंक्रने छो। 'एक्करों के शिरामें और आपी। बड़ी क्षित्रसारे पर

विज्ञोड शाला किया गया।

हेमरी खारम्मने करियय आहेज अपुतराँको ज्ञानित बताने रखने और परिस्थिति है। तिकी सुम्बता वेतेके लिए सीमा-प्रान्तपर स्थापित किया । प्रवर्शक बन्दुके ग्रान्तमें, बार्ज खारेस्स पेपायर, पृषयवाद् और हजारामें, पूर्व विकल्पन अन्य प्रान्तमें विका

भीनामान्त्रको छोड् कर पवाच सर्वेचा श्रम्य पद्मा था। ऐना मर्शन्त होता यां श्रिष नर्शे छानिस्त्रको धीर न गर्वार जनत्वको है। इस आसाहे अब या व्यक्तिर निर्माक होरे था। रमहीने इस बातक अनुसर न किया कि खालसा घंशी वह सोमसामयी समुद्र न हुन्या था।

त्रुपरि दिन शालमाओं पना छम गया कि इमारेड्डी नेनाओंने ग्राम्से अपने सामियोंको मरवा दाला है। वे उन नेताओंके चिश्चरते थे और कर्दवे ये "राम्ब करेगा खालमा आक्री रहे न क्रोय 17 सर देनरी छारिय छादीरमें

खालता इ। थान्नरिक प्रायः कहीं जोगोंसे मिलता या जिन्होंने अपने देशको स्रवधान स्रभःतंत्र को केप दिया था । अतः शालमाके अनम्बोपके मन्त्रीयो उसे

दिसी प्रदेश से स्वर्देह व हुआ। एक वर्ष है प्रश्न पर देवरि प्रश्नाव से सर्वेश सुरक्षित कामक कर पार्वर जनसके साथ है के एक प्रश्नाव प्रश्ना पर क्षेत्र किरो अपने स्थानपर भागा। अने कान्य क्ष्येत्रक बात प्रश्ना । प्रश्नाव किरो क्ष्येत्रक से अमानि है कोई पिन्द व दोकरे के किन्नु भीता है भोतरे भावित अपने कहाँ कर ही भी। साज्यादे वास्तरिक जेता प्रश्नी प्रतित हु वार पर ते पर थे । वे दिस्ती भावुक्त समयको वाहकी वं । इन सन्दर्भ के पा। वह अपने पर गोर्सिक प्रश्नाव आ जो कि स्वीतिक गाइन्द भी पा। वह अपने दिस्ती पक्षार अपनुष्ठ क्ष्यों क न होना था। इन सन्दर्शिक सेत्वे वह निषय-स्यामी पुरक्ते पुरक्ते वह स्थाचार पहुंच गया कि सब कोत वैगर रहें । आवश्यका सर्वे वह वह कुमी स्वर्थन स्थावित स्वर्धन विगर स्वर्थन विगर रहें । आवश्यका A Committee of the comm

Millian the ten for the court of the control of the e length we have the form of the contract of the grade to make . .. and the second second the second of a second of a second Contract the second of the contract of the con AT 11 Land to the state of the s and the second second second second graduate the second : . of the second of the second second second the man and the state of the st The second responding the first of Att Comments the action is a control of the same of the عالا والعالم والمناز الراب والمراف في المال في المناز المال المناز المناز المال المال المال المال المال المال parties that we have a second or the second of the second . . . the control of the second control of the second

(4) A supplied which is a supplied of the control of the contro

सीटते समय पूर्व दूर्गपाकोंमेंसे जो कि भव इस दिये जा तुके वे एक धार्दके पुरुषर खड़े होकर बेरोन्युवर अवने नेत्रेका बाह किया। अपने हमका उन

दिया और वहाँ शोरमा अन्यया, पुराने दुर्गपाल एकत्र होयवे दोनों महस्रोशः वेण्डलंत्पर आक्रमण करके उसे पृष् मारा, अन्तर्स उसे पुत्र सास्त्र माक्रमण कर छोड़ दिया। बढ़ी क्रिनिंगामे दोनों अफलप् ईरराडां

पहुचे। पेरोन्युने मुख्याजको इस घटनाके सम्बन्धमें पत्र निज

भौर बन्द्रमें प्रवद्यक्रिकों भी सुचना भेज दी गयी। सहराजका उत्तर भाषा कि स्थ भार्य और बढ़ा सुमलमान सब ब्रोडी हो गवे हैं और यह कार्य मेरी प्रक्रिम बाहर है। जितनी देशी सेवा छाडीरमें बखी थी जह छोगोंडे साथ निरुपयी। श्रीकोंके साथ केरल कादनसिंह तथा दस बारह मनव्य और रह गये। देगेन्यने सलरामके पास भावनी सेमकर निर्मय कर क्रिया कि इसलीत मुख्तानसे कीट जायंगे । परम्य समहका येग यदीके समाय होता है। सार्यकाल होतेही यह

बड़ा जनसमूह डेंडगाइकी ओरसे चन पड़ा। वहां पहंचते ही जन-समझ्का क्रीप बड़ी क्रमासे उसने पैनेन्युका मिर हारीरसे प्रथक कर विया । ऐण्डानेको शस्त्रापर विधास काले समय तलकाराँसी

हरूडे टक्डे कर डाला। यह उस अनिन्धी पहिली ज्याला भी जो भिन्न भिष्क स्थानीयर मलन रही थी। जब इस दुवंटराका समाधार करीको मिला तो उसने पहिछे पहिछ उसे साधारण बात समस्रा । उसने सिरम्ब पाउटनोंसे यहाँ जाकर विज्ञोहको शास्त्र करनेके सिथे कटा । सिरुध सरहारोंने बिना श्रोरक सेनाके वहां जानेसे हरकार कर दिया । उन्होंने श्रष्ट कह दिया कि इस कार्यमें सिश्व सैनिकॉपर विश्वास नहीं किया जा सकता, इसलिये सिश्व सेना बड़ां केजनी ही न चाहिये।

तब इसने छाडं गढ़ हो शिमकामें सचना यो और भाग्वसेनाको मकतान भेजनेके छिये प्रार्थना की । लार्ड गक्तने अधिक गरमो पहनेके कारण सेनाको भेवनेमें कुछ विकास कर दिया । अब छाड़ बस्हीतरे गवर्गर जनरल या

केपरनेपर पहचरेल और वह इस काररवार्टने सहमत था । लेपरनेपर पृत्रवर्देशके समाधार पहुंचते ही पडानी समा बल्लियोंकी एक सेना पुक्त करके देश-गात्रीलायुर अधिकार कर लिया । युवाव यहावलपुरको भी सद्दायता वेनेपर राजी कर किया । इस प्रकार यह अकेका अपने अस्ताहसे यहत दिनों सक श्रीवान मळराजशी सेनासे युद्ध करता रहा ।

इतनेमें काहोर में एक बुरिभसन्त्रि का पता खगा विसमें रानी जिन्दा भी सम्मिक्ति थी। अंग्रेजीका अधिकार होते ही रातीको, जिसने अपने भाईका वहता

क्षेत्रके लिये बालसाको वारूदके स्थानपर ससी भेजी थी, अपनी . - मारात हो सबी। उसने कालसिंह द्वारा पह्यन्त्र रचना लाबीरमें बहयन्त्र-

के पनि देखा आगरा रचना

जर करीको एडवर्ड ज्की सफलताका ग्रचान्त जात हुआ तो उसने अपने उत्तरदायित्यपर आंख्सेनाको मुख्तान भेज दिया। जनरळ दिशा उसका सेनापित था। जय यह सेना, विश्वसेना सहित जिसका नेता शेरसिंह अटारीवाका था, मुख्तान पहुँची, तो अधर हजारामें सरदार शेरसिंहके पिता सुचेतसिंहने विद्रोदयताका एडो ही। १९ भाइपद( ४ सितस्पर) को जनरळ व्हिशने मुख्तान दुगंको पेर छिया। मुख्तान अधीन हो जाता हिन्तु २६ भाइपद (१४ सितस्पर) को शेरसिंह भी विद्रोदियों साथ मिल गया। तम विद्रादेश अवशेष उठा छिया और तीन मास तक सहायतार्थ सेनाको मतीआमें जपनाप वैजा रहा।

शेरसिंद मुकतानसे निकलकर प्रत्येक स्थानपर खालसाको सचेत करता हुआ अपने पिताके साथ जा निलनेके लिये रामनगर तक आ पहुंचा। इधर गफने सेनाको यागुडोर अपने हाथमें ले ली और वह राग्ने पार करके पीछे पीछे रामनगरका चुक वहां आ गया। इ मार्गतीप (२२ नवम्बर) के प्रातःकालको गफने शेरसिंदको पार होते देखकर यिना किसी विचारके धावा योज दिया। शेरसिंदको गोजावारीकी आज्ञा दी। अब टार्ड गफ्पर विपत्ति आ पड़ो। तोप रेतमें फंच गर्यो और आंक्सनाको पीछे हरना पड़ा। एक तोप वहीं राह गयी। जनरल देवलकने तोच लानेकी आज्ञा मार्ग। वह स्तर्य एका गया रिन्तु सिस्स तोपोंकी मार वड़ी तीहण थी। वह स्तर्य वहीं मारा गया और सेनाको स्वरक्ष सिस्तांके दिल यहत यह राये। इसरे दिन सिस्य वोपों उडाकर ले गये। रामनगरके यदक्ष सिस्तांके दिल यहत वह गये।

सिरात अब चनाय पार हो गये। गरुके मनमें एक ही विचार काम कर रहा था कि किस समय राजुपर पहुंचकर आक्षमण करें। बसने जनरल धैकवैलको पार होनेकी आज्ञा दी।

सिस्त राष्ट्रिके समय सो वात थे इसहिये धैक्येल सेनाका कुछ भाग लेकर प्रवीसवादसे नदी पार हुआ। गक्की भाका थी कि शतुपर मिलते ही आक्रमण कर देना परन्नु दिनमर अन्येपण करनेपर भी उन्हें सेनाका कुछ पता न चला। उपरसं मक्ष्मि गोलावारी भारम्म कर दी विवसं सिस्बॉको धैक्येलका पता न लते। व्यव शिर्सिको यह कृषीव विदित हुआ सो वह तो एक बार सारो सेना लेकर धैक्वेलके प्रतिहल्ल घला। किन्तु किर उनको वह भव हुला कि कहीं गक् पीटिसे नदी पार न करे। इसलिये उनने सेनाका कुछ भाग वहां छोड़ा और केवल दस सहस्त्र सेना लेकर चला। साहुक्लापुरके स्थानगर उनने धैक्वेलको सेनापर गोलावारी भारम्म की। वर रात ही गरी वो लोट आता। भांत्स्त्रीना मूनिपर लेट गरी और उनको धोड़ सो हानि हुई। श्रेसिक गक्को भागननेस दरता रहा और इनने आक्रमण न किया। उपर गक्क नदीको, उनो और उनका प्रा

यही प्रतासिक्ष करक दुर्गको धेर क्रिया था। तर स्थले अरक्को से जिया सो सबसे नेत्राकले मण्डुको हिल्ला कि तत्काळ बारूपर आक्रमण कर्म से बदी पार करनेपर वसे सुचना मिन्छो कि हिल्ला सेना सार्वे विवेदातालाका समित्र है। मण्डुने वसी और स्थला किया। निस्तर-सेना विवे

विभाग है। यजुने बसी बोर प्रश्वाद किया। मिस्त्रसेना विश् उद्धे वांताका श्रामके समीप बा गयी थी। गणुको हुटि उत्तरा प्रो शेर्राबह वसी दिन युद्ध करनेके लिये कवित्रद्व था। उसने नी

चनाची भारम की है कारते थी तोरों चकी हुक काल तक नीताचारी होती सी दैनके रूप पढ़ श्रीक पता जीतक था। दुनिश्च हीकर पहुने ताबुके तीरवारी-कारतम करते आया थी। निक्कोंचे थीतातो सामना किया युद्ध किया पत्रत देना करित है किन्यू हरता बचना वादवर है कि पीत्रक यह युद्ध पहुने हैं मितद हुआ है। आधारों वादा यह है कि पीत्र सो होने अपनी दिवारी निर्में हैं भीरित्रक सो शिक्षक हैं के अपनी पत्रतीन निर्में

इंधर संगिदित बार्ज निका क्यूनीयहं है भागवनकी मंत्रीका कर रहा था। हो दि स्मित क्यूनीयहं क्यानी मंत्रा किये का गर्डुबार रचके साथ कामान्य सेता भी भी निकार मन्त्रानिक संगोर ज्युक्त ग्रुच क्यूनीयहंग दन हिंदा हि तमुक्ती समाकी सामित को निकार के स्तान के दिकार कामान्य मान्ये को निकार कामान्य कामान्य के दिकार कामान्य मित्र के निकार कामान्य कामान्य कामान्य निवार कामान्य कामान्य स्तानिक स्तान कामान्य स्तानिक स्तान कामान्य स्तानिक स्तान कामान्य स्तानिक स्तानिक स्तानिक स्तान कामान्य स्तानिक स्तानिक

थब उत्तर र रिहनडो स्था गण्डे शाम पहुँच गरि । यह कुशाह होता तुस नार्रायानने राष्ट्रक प्रथ्य का बर्गकर बुधा । यूनि संवामीन पुर्दा तैनारस सरकाल गरी । औरस्यात के आध्यन्यको विराजनि वह र वर

भारत्वशासां । सोरदाता ६ भारत्वा सामान्य सा १ च च प्रवासन मामन राजा । सीन्छ राज्य मुरीको राष्ट्र करने वसे भीरे भीरे पर्राण इंड व्यवस्थानन बहे काउमा साझ क्षीडे ब्याहाओं रिश्मीस युद्ध हिने फिर आगे बढ़े । वे सालमाओ विजयके लिये इस युद्ध सिक्से अस्तिम अजसर समस्त्रे थे और जान तोइकर लड़ने थे ।

दोपहरको एक बन्ने धर्मन भी परकर निरास हो बैंडे और सिश्स भी परकर पींड हट भाषे। इनका हटना ध्रमेनोंको चिदित हुआ तो उनके दिल वट्ट गये और उन्होंने पींडा करना आसम्म किसा। संबंध १९०५ के ३०

उन्होंने पीटा करना आरम्म किया। संवत् १९०५ के १० दुद्धी समावि फान्युन (१४ मार्च १८४६ ई०) को विस्त्यतेनाने प्रास्त्र स्व दिये और युद्धको समावि हुई। इस बार नेवाओंवर एउडा दोचारोचच नहीं हो सकता था, विस्त्यवेना इस योरानासं सावद हो कमी कड़ी हो। यदि इस बार सिक्योंको सकड़ता नहीं हुई तो हमका कारण शेरबिंहको मूळ थी। उनने केस्ल भपनी विधिन्ताके कारण उन अवस्तित काम न बदावा जो उसे दुई बार निजे।

ठाई देल्हीजोने भव पंजायको चंद्रेजो शासनमें मिला लेनेका निश्चय कर िल्या था। प्रश्न यह पा कि पंजाय किसके लिने विजित्र किया गया। सर हेनरी स्मार्रस्तका ब्लर स्मष्ट था। उसने यदा, इसने पंजाय महा-

पंजाबनर मपेजोंका राजके लिये शिवित किया है जिसके हम संरक्षक थे। परन्तु माधिनस्य हेलडीजोंका बिचार कुछ और हो था। वद स्वयं छातीर भागा और उसने सम्मके सभी सदस्योंसे सिंहासन शन्य करनेके पविजापन

पर ह्लाधर कराये। उसमें इलीगितहरे अपने राउदा अध्याद प्रेमी सरकार भीमी सरकार भीमी सरकार भीमी सरकार भीमी सरकार भीमी सरकार भीमी अर्पित परनेकी मिता को। केवल राजा दीवानापने आपित वरिस्त करनेका साइस किया। उसने कहा—"इस वालक ने न्या अपराध किया है। अपेन जाति इतनी उस हर्यवाणी जाति है कि दूसरे देशों में युद्ध करके वाद्याहों को सिहासनगर विवाती है। इसका पिता तो अपेनों का मिन्न था।" वैल्डीजीने बसे आगे योलनेचे रोक दिया अतः यह रोता हुना बाहर चला गया। राजा दलीगितह अपेनी रक्षामें पेत्रायसे बाहर मेज दिया गया। इस मकार पंजाय ऑग्टराअपों मिला लिया गया।

#### र कुकोंका आन्दोलन।

इस निषयको इस अध्यायमें समाछ करावेके छिपे पद आवश्यक मतीत होता है कि कृतोंका आंदोलन खालता इतिहासमें समिनिछत कर दिया जाय पर्याप इस आन्दोलनका प्रमाय पंजायमें बीस वर्ष- के बाद प्रस्ट हुआ। बच फोई गीयित जाति दूसरोंसे परावित होतर प्रतन्त्र हो जाती है तो बसके जीवनका लाभ प्रायः यह होता है कि वह चित्रधी जातिको अपना शत्रु समक्ष कर बससे अपनी स्वतन्त्राको लीय से। विजेताभी के लिये यह आदियक होता है कि अपने सुपवन्य और सुरात्रक्त जितित जातिको मुख्यक्त सही पराव्यक कर्लक तथा अपने सुपवन्य और सुरात्रक्त जितित जातिको होता है कि अपने सुपवन्य और सुरात्रक्त कर्लक तथा भवस्त होता है कि अपने सुपवन्य और सुरात्रक्त होता है कि अपने सुपवन्य और सुरात्रक्त होता है कि अपने सुपवन्य और सुरात्रक्त हमा वस्त हो जाता है नी जाती है और परावित लोगों में जाती गीरिका भाव नहा हो जाता है नी

वे विजेताओं को अरना सुद्धह तथा हितीपी समझ कर उनके साथ मिलने जलने और उनका अनुकरण करनेमें अपनी वश्वति समस्रते हैं।

जिल खाळलाने दो वडे पुर्वोमं अंधेजोंके विरुद्ध लड्का अपने प्राणीका विक-दान दिया था उसके लिये जुपचाप नवी परिस्थितिको स्त्रीकार कर लेता सबंधा भस्वाभाविक था। यद्यपि खालसा दो चार परास्त 🖬 पुका था और इमके सैनिक मर पाढे थे दिन्ता अभी खाळतामें जीवन या. और एक बार दिर यत्न करनेक विचार मदयमें तरंग भार रहा था।

सालसाठी निर्वेलनाका एक कारण यह था कि सालसा क्षेत्री पंजाबसे अरवन्त परिमित संस्थामें थी। पंजावमें मुख्ये विकास तो वडत फैंडे इप थे. यद्यपि वे भो तन-संस्थाका एक मान थे, परंत जिल खाउसाडी

जातताकी सक्या रचना गुरु गोविन्द्रसिंहने देशको आन्द्रामकासे रातन्त्र करनेके परिवित की लिये की भी वह परिमित था। इसका काम अधिपरि तल्य लक्ष्मा ही था । चंद्रेजाँके भारतमनके समय केउन चालीय.

पचास सहस्र क्षिण्यसेना बाळसा कडी जा सकती थी । अन यह सेना निर्वात होते होते बहुत भोड़ी रह गयी थी। इन कोर्गोमेंसे अनेउने द्राजित होडर अपने खालसा कराव्य छोड़ दिये थे। यहुतेरे आंख्यसेनामें भी भारती हो गये। इस इरो छुड़ी सथा बिखरी हुई अवस्थासे खालसामें पुनः जीवन वरपद्म करनेका थरन करना कृतीके आस्पोलनके प्रयत्तकका "कारा<sup>11</sup> राज्यकी कास था । "कडा" नाम केरळ इसकिये यह गया कि **उ**१९१च

थे रातिको कके विचा करते थे।

गुढ रामसिंह शहसानपृत्ति (सकडीका काम करनेशका)या । उसने खाससाके साथ हुका बान्दीतनका साथ अंग्रेजीसे दो बुद्ध किये । बुद्ध प्रधान किर यह भटक बुगर्स मयचेह रामहिह अवना काम करने लगा। परन्तु उसके हरवमें वालसाखे मैमकी धरित जक रही थी।

संबत् १९१० में इत्रही बाखकशत बामक एक सातु थे। रामसिंहते बनके दर्शन किये । फिर वह अपना काम छोड़कर दूसरे कामकी ओर यबुक्त हुआ । साधुने इससे पूजा "रामार्थित ! बना कर रहे हो, खालसा सी नए हो रहा है।"

राजनीविक समिति इससे प्रभावित होका उसने स्थान स्थानपर जाकर लाख्याकी एक राजनीतिक समिति वशायी विसक्त आपाय गुप्त था । की स्थापना यह समिति सालसाको एकत्र करनेके किये केन्द्र बनी ।

सालमाका इसके चारों और पुरुष होता आरम्भ हमा। यह प्रायः प्रतिद भा कि रामिकिके भाषणामें बादुका बल या। जिसके फानमें वह मन्त्र पूर्व देता था 🕊 दमका शिष्य यन बाता था। हुन होगोंने चीयो-स्थाद भूकारहेत धपनी संस्था स्थपित की। प्रसेड जिल्हों उनके अपने नेता हुआ कार्त थे। उनके सुक्दमे श्रीग्रज्याभागींमें न जाते थे बहिड उनके नेताओं द्वारा निर्णीत होते थे। रनकी शक्का प्रवस्थ सरकारी प्रावके समान था। उनके प्रश्न सरकारी शक्ते न

जाते थे। हके स्वयं एक प्राममें इसरे प्राम तक ले जाया करते थे। इसके धतिरिक दो तीन बढ़े पासिक सिदांत्र भी गुरु रामसिंहने स्पारित कर दिये, पपा हिसी प्रकारश मांन न साना, याशीमें बोई पदार्थ बुदा न छौड़ना, जो कुछ हो पांट कर साला. इनाहि । एक प्रकारने ये साम्यगादके मिदांत थे।

इस संस्थाने इतनी बच्चति को कि इस पर्यक्षे भोजर दो लाख खीपुरुष इसके महस्त हो गये। यह संबद्ध १९१६-१४ में घंग्रेजोंने विरुद्ध बड़ा मारी भान्दीहन उभा तो

उस समय खालना इन गरे ममाजको प्रमानेमें छगा उभा था। जिन उन्हर्भस्ताको एक के विकार एत्टानोंने अंग्रेजोंका नाम दिया वे सिक्स संबंधन माँ

किन सालमाओं अनुमानियों न भी। कृत्रोंका सबसे बदा दीर पह था कि उन्हें चंद्रेजोंको योग्यताका छेतानाम भी पता न था। उन्हें पह जान न या कि जिले जिले हे नेनाओं हो जुबी दस्ते ह जिले हैं कार्यालयमें विचनान है । वे अवनी अवमें महन थे। जब कहें भरता वहा बदता दिखावी दिया तो उनके कहें सदस्तीने भनिधकार चेष्टाचें करनी आहम ही।

संबद् १९२० में इनके पांच मनुष्य एक रातकी धनुनसरमें कोई पचीस पुचतुर्वे का क्य कर स्वयं भाग गर्व । उन्हें गोजनकांसे बड़ी पूजा थी । विनश्नरने सार्व घनाज्यों को यह समम्बद्धा कि यह ब्ल्होंक्री वारास्त है पढ़ है लिया। हुकाँने गुरु रामसिंहको इस कुर्यानसे सुधित कर दिया। उसने कहा "तुम्हारा धर्म है कि उन निहाँपाँकी रक्षा के लिये अपना अपराध्य कप्रक्ष कर ली।" उन्होंने बाकर अपराध स्त्री बार कर लिया और पांचाँडोडो पांसी दो गयी। उनमेंसे दो कुर्कों नेता थे। पुरुषा नाम संग्रासिंह पा जिसकी पड़ी मतिष्ठा थी।

गुस्तामनिहने अरनी राजधानी लुधियानेके समीन मैनीसाहयमें बनायी। वहां इनका प्रतिवर्ष अधियेशन होता था जिसमें सब बातें निर्धात की जाती थीं।

संबद्ध १९२८ में उनके वार्षिकोस्सवमें समस्त दिशाओंसे यह पुद्र इरनेडा निश्चय शम्द मुनायी दिया कि अन्डासिइकी सुत्तुका बदला लेना

भारहमक है। गुरने बहुतेस समन्त्रमा कि अभी समय नहीं भाषा, पान्न पर दसने देखा कि छोग मेरे पशमें नहीं रहे तो इसने भी भारती स्वीहति है ही। उन्होंने सभी स्थानोंमें आज्ञानन भेज दिये जिसमें सब एकच हो-जारी, और यद करने के उराय लोचने लगे। यह निरचन हुआ कि पहिले लुधियाने के जिले के पुरक्तिहवाले होटे दर्गपर आक्रमच किया जाय। बहांसे बन्दुकें और तक्षवारें लेकर रिवासन मालेर क्रेंटलायर चढाई हो। मालेर क्रेंटलाका नगब बालक था। चढ रियासत-पर अधिकार ही जायना तो इनमें खालसा पृक्य ही जावेगा और दुस्ती रिपासर्ने भी इसके साथ मिल वार्येगी। तर अंग्रेवोंसे युद्ध आरम्म वर दिवा वायगा। इस

उत्तवमें भेषेत्री सरकार है नेत्रे दुर गुप्तवा विधानन थे। उन्होंने तत्काल सब वार्तोंकी भूषना दें दी। उन दुसरे दिन कहें सौ कुकाने उस दुर्गरर आक्रमच किया तो गरनमेंटने करनी ओरसे भनेवोके गुक्कर

प्रचन्य काना आरम्म किया। बहांपर कहें अधिक सफलता व हुई। कुछ स्रोत तो

बढ़ी मारे गये, और जो घोड़े बहुन शहन मिले कई लेकर कोई साल सी मनुष्य जिल्में व र्यस प्रति प्रशासकी प्रति प्रति

बरांपर संस्कारकी ओरसे सेना तैयार रखनेका समाचार पहुंच गुका पर। कार सरकारी सेनाय विवडी तथा जालकारने चन वडी । सिरल रिवासनीने बम विश्वीदका समाचार पाकर अवनी सेनार्थे बंधेजी सरकारकी सेवार्धे केजी। लिक्याने-का दिप्ती कमित्रकर मिस्टा वैकर भी चल विचा ।

इसके अतिरिक्त जहां जाते ककानेना विद्यमान से वे पहचकर नेशनिकारित

कर दिये गरे । गुरु रामानिष्क तथा जानिमसिंद मण्डाले भेते गये । कई काले पानी अथा रहरे ध्यानीकी देखींमें भेदे गरे । मरकारके इस प्रवस्थका यह परिणास हमा कि दिल्म जिल्म जिल्मों जहां जहां करे सैपार दशीक्षा दमन थे करो बड़ी थे वीशी बैंद रहे।

क्यार मालेर बोदकारी गांड हमा । ए: साम सी मन्द्रप सेनाका महायमा बर्डा तक कर सकते थे। विच्यी कमिननर पहुंचा। उपने वनकी सांवसे वक्षा हैनेकी आजा है ती, ब्रह्मवि इस बेमा करनेड़ा कोई अधिकार मधा। साटसे अधिक सनश्य तीपने क्या विथे गर्ने । गाउनंर सनरक आस्त्रमध्यीको सर्वशा सर्वे

करीकी बात्मवील समाचारीने भवनन कर रहा था। अपने दिप्ती कमिशनाकी ऐसा करनेले होड़ा किन्तु आजा बारियते पूर्व हो यह कार्य हो गुड़ा था । फुढ़े आये बह बह कर तीपढ़े मामने पहने थे। एक बंगेयने जिसने यह द्वरप अपनी ओखी देखा या कहा कि "सार। युरोप एक ईमापर वर्ष करना है। मैंने आप को हैमा बक्तियान होते देशे हैं।"

इसके अनुसार सरकारका भ्यान कृष्टीकी और विशेष क्यमे बाडरिंग हमा ! इसने इस जाम्बोळनको प्रणंता शांत कर दिया । प्रत्यस्थानके विधे मासमाक्षा पह मीसका प्रथमा या ।

पञ्चम लएड (हितीय भाग)

-391:65-

क्षेत्रां राहि उद्योदेहे रिखास ।



## पहिला प्रकरण |

### पूर्व घटनात्रोंका संज्ञिप्त प्रनरातोकन ।

इन पूर्वही लिख पुढे हैं कि जिस समय पश्चिम-उत्तरसे मुगुल सेनापतिन आहर दिलीमें अपने राज्यको नींच ढाली उसी समय उरोपसे गोरी जातियोंने आहर देशमें स्थापार आरम्भ किया। इन बातियोंमेंसे अप्रेब भी थे।

पहिले पहिल इन्होंने अपने स्वापारके लिये कोटियाँ बनायों । फिर कोटियोंकी रक्षा के लिये किले बनाने और सिपाडी भरती करने पडे । यहाँ के राजा इतना भी न समझ मडे कि ये न्यापारी इन कार्यों द्वारा राजनीतिक क्षेत्रमें राजनं।तिक धेत्रमे कृदम बड़ा रहे हैं। हिन्दस्थानमें राज्य-प्रयन्थका कोई दुइ भंग्रेजोका प्राटरच सिलसिला विधनान न था । यदे बढ़े नवान वादताहसे स्ततन्न हो खड़े थे और छोटे छोटे नवाब भी प्रायः स्वाभीन ही थे।

इन सब छोटो और बड़ी रिपालतॉमें परस्पर द्वेषानिन प्रस्वतित थी। एक भाई दुत्तरे भाईकी बहुती नहीं देख सकता था। स्वार्थ और ईपा-यहा दो इस देशकी

बोमारीके मुख कारण चले आते हैं।

बुप्लेडी पहिला भारती था जिसने यह देखा कि मैं किसी न किसी राज्य-सबप रखने वाले व्यक्तिको अपने हाथमें लेकर अपनी राजनीतिक शक्ति स्मापित कर सकटा है। इसने देखा कि मितारा, मैडरादि रिवासनोंमें राजा खोग केवज करपुतलीका कास हे रहे हैं। उसने इस अवस्थासे टाम रहानेका विचार किया।

'स्लाह्य हालैन्डका एक भगरा सा लड़का था । वह न कंपल युद्ध विदाम विचारह निकला परना उसने इप्लेकी इस नीतियर आचारपकर अबे नीकी शक्ति

बंगाल और नदानमें स्थारित दर हो। भारतको प्रवाहे अन्दर भनेता राज्यका ते- राजनीतिक भाग तो सर प्रकार नष्ट हो बुख था। उसके नेता राजा भी राजनीतिन इतने अनिनत में कि वे यह भी न समप्त स्थादक मादद सकते थे कि जो भाइनी हमें राजगरीनर वैदानेकी शक्ति राती हैं,

वे हमें राजगर्रासे उवार भी मख्ते हैं। हमी विश्वपर एक प्रश्ने तु इतिहास-देखक करता है कि "पवि हिन्दुस्थानको प्रजा अप्रे भी साम्यमें दुःखी है तो उसे इसके जिने सार बाधर देसे प्रस्ताको धन्यमह देना चाहिने जिन्होंने केवत नवामी नाम रखने है दिये अपने देशको इसरों के हाय देख हाला"। यही मारजारत अपनातित होने अपनि गरोसे एको बानेस्र भी स्वाह्यके भरना हादिक निव समहता था।

. बतावर्में बरावके और ध्यों हो राज्यके लम्मिक्ति शानवद्य परियान यह हुआ हि इन क्रोमोंके पास, जिनका रेख दुनियाने सदने धरवान् मजनव बादा था, सार्वके

हिषे कुछ बी बड़ी रहा । यह एक वर्ष (१००० में) कुनत व हुई सी

रेष ग्रास्थम गाँउ भद्राउके जिल्ह दिलाची देवे ट्यो। कुटक्टनार्दे सीर सद पुरुष को कती बहर व विक्रके ये भूकों मार्व हुने । सगाउने 414 पहिने पहिन सपन्न दूरव देख पहा । भूनते स्वाह्य स्वतिपति अपने बचों के बेपना और मुनकों साना ग्रुक्त किया। इस अपेश्र कार्य के गर् भूमे आइमियों के मुन्दके कुण्ड कहरों में आ इकट्ट हुए जहां हैनी कहूं प्रकार के स्माधियों आ फेडी जो अक्राजके साथ अकार जा जानों है। सहाह स्वर्गान हो गरे, साम स्पतीन हो गये, बुर्हों जो उजने या गाइने बाटा को हैन हहा। मोड़ी और अमारात पश्चियों के लिये प्रण जोजन-आपात प्रणाह हो गये।

इस द्वेष शासनके बाद धारन हेस्टिन्ड बंगालका गयबँद बनकर आया। हेस्टिन्डका संघपन क्लाइवके सरहाती विधिल था। क्लाइवकी सरह हेस्टिन्ड

तिदिस राज्यका जुलरा सस्यापक हुआ। हेन्स्रिनके मनपर्म बारत हे(स्वण्ड, इ- अंद्रोज जुनसीको कर-पुतको बनाकर सुद्ध नहीं कार्ने से परण्ड सर्ग मस्यापक अब ये अपने आपको राज्यपिकारी समझते ये और अपने जिंग

सरा मस्यापक अब वे अवने आवको राज्याधिकारी समझते ये भार अपने विच ही युद्ध करने थे। हेस्टिन्यका समय समास होनेपर वर्षाव हिन्दुस्थानमें अंद्रों होंकी राज्य-सन्ति सबसे बड़ी नहीं यी परन्य क्षमें सन्देह नहीं

कि तरश्तकी ने सबसे बहुकर शक्तिशाखी हो गये।

हैरिटेनकी अपने पुर्वोहै किये चनकी आवश्यकता पृष्ठी। जितने होंग समन्ने मिरपर महे गये वे सब इसी आवश्यकता है कारण पैश हुए इस सकियारण बतने अवचडे न्यायहै साथ गृह गुत मिन्य की जिसके सनुसार होंग्यनका चनावार होहेक्किंग होंगा होने को देवित चनने नेतानी सहतार हैं।

यह बहु। आरी अरवाबार था, क्योंकि रोहेंसे धंमें में भीर नवाबंड निक्ष से भीर महारोंडे आक्रमण होक्सी ग्रहोंने बहुी सारणा ही थी। इसी स्वार पत्रकों सामग्रहानों काल करने क्यारके हाम जैनाहरू। जो कि हुवडा बहु। निज्ञ था, और अवचंडे नवाबंडी माताओं रह भी पन भीर जेवर सीन-नेंडे किंगे अवावक अरवाबार किया। बस्ती वेशी वीतिका धी नमपंत्र सेडांनेंने को होनें अवावक अरवाबार किया। बस्ती वेशी वीतिका धी नमपंत्र सेडांनेंने को हुन्दुर सार्ची किया है। हीरिन्माओं जीतिका हुनेंत केडा पत्र नाम करते का बसींक प्रमाण कर निज्ञ था। वनने अवने सिक्ष से वह निवस करा निया कि वह बसींका निमया कर निज्ञा था। वनने अवने सिक्ष से वह निवस करा निया कि वह बसींका निमया कर निज्ञा था। वनने अवने सिक्ष से वह निवस करा निया कि वह

बीड के बार्रेस्टर (प्रवर्णक) उसे ऐसे कामीके करनेके किये न नी सम्मति देने ये भीर न सना ही करते थे। अनको चिद्विनीयें राजनीतिहर्षे आरेयको

अव्भुत नमूना पाता जाता है। अब पकारके नितंद बरहेस धनके प्रतंदोंदा विश्वित काउमार्थ वृत्त जाते थे। ''श्रवी अंति सामत करो, और सरवा स्रोत जेजो, सायको श्वितनोंसे व्याय और प्रथम क्यांट करो

और बरवा भेजों, हिमीसे सामी व बतो और बरवा भेजों दुन मन जारेसीस आजन मुखरे साहरोसे यह बाहि प्रजादे साब स्थापने करों करों भीत अनाव तो की ने असीस दात भीत हुट सास भीत करों हों। करात के रिजा भी बता भीत साब ने भत्याचार भी तुब करा है। विस्तानने निश्चन कर जिपा कि सामने भाग्या सरीक्षा कर है कि समूचरेसा जुड़ और एक दिसे वार्त भीते करत दूर रेसे पान विकास ताथ में लाई कार्नवालिसने भावत सुद्ध समाप्त कर दिया और शुवरण्य द्वारा गामनको दुइकिया । उसका सबसे बहा काम भूमिका स्थायो प्रवस्थ (Permanut Settlement) या । इसका कारण उसने स्वयं इस प्रकार वर्णन किया है—

"पहर्क इनलेको इतामें और इस पातक प्यान करके कि इसने दिन प्रकार इस देतार करवा किया है इसारे लिये यह अत्यावहरूक है कि इस देशमें अमोदारोंको ऐसी एक घेटी हो जो अपने स्थार्थकम इसारी सहायता करतो रहे। उनके भूतिक अधिकारमें कियी प्रकारका परिवर्तन न हो। यदि इस उनके लगान-को सद्दा बड़ाने रहेंगे या उनकी जागोरोंको धीननेका अधिकार प्रयोगमें लावेंगे तो वे इर समय ऐसे तरीकोंको काममें लानेके लिए तैयार रहेंगे जिनसे वे अपनी अवस्थाको पहिलेसे मुखार सकें।"

ृदिस राज्यको नोमरा बढ़ा संस्थापक छाडँ वेलेडलो था। उसने विश्व-विद्यालयको अच्छो शिक्षा जास को थी और राजनीतिका भी विशाद था। यह पालेमेन्टका सभासद भी रही सुका था। उसका एक बढ़ा लाड रेनेडला, उन सिद्धाल्य बढ़ था कि दुनियाके दिलीयर शासन करनेके लिये सरा संस्थापक दिसावेकी बढ़ी आवद्यकता है। यही माया संसारपर,शासन

करती है। अतुष्व उसने हिन्दुस्पानकी रिपासतोंको एक विशेष साधन द्वारा धरने अधीन टानेका निरुवय कर लिया । यह साधन मंड-लिक प्रवत्य (Salesting System) कहलाता है । जब उसने नेपीलियनके विरुद्ध पुद्ध करने हैं बहानेसे छोड़ मुख्यानहीं राजधानी छीन की तो असे देसी रियानतीका खोखलास्य मालम हो गमा। इसवे देशी राजाओंको बाध्य किया कि वे अपनी रक्षा के किये सेना रखनेका अधिकार अमे जी सरकार के इवाले कर में और उपका सारा ब्यव भी वही हैं। इसका अर्थ यह या कि वे अपना विशेष राज्याधिकार कमनों हे ह्याले कर हैं। सबसे पहिले उसने इस नीविका प्रयोग अवधमें किया। नवायते कुछ समयते अपनी भेंट नहीं दी थी | वेलेडलीने वसे हलाहाबाइके साथ नी बिले अधिबाँको सेनाई सर्वके बदले है देने और मांबंधिक प्रवन्ध (Sala, jury System) के पदार इस्ताधर करनेके लिए बाध्य किया । इसके बाद लाई देलेबर्लाके हर समय पर धरल इच्छा दनी रहती थी कि मिछ निस्न मराज राजा मो इस मन्बिरवार इस्ताक्षर कर हैं। संबद् १८५२ (१८०२ ई०) से मराहा सरदारोंके गृहकलाने उसे यह अवसर दे दिया । बाजारावें देसवाने बसीनमें होतकरसं भागकर इस सन्धिपत्रपर हस्ताक्षर कर दिये । इतार सेवा स्वनेक लिये गुजरातक कुछ जिले अमने अंग्रेजी सरकारको है दिये वह स्वयं क्यों जोंको भाजांके विना किनो अन्य राजासे पत्र-स्पवहार तथा सन्धि आदि न कर सकता था।

अंत्रेजो सरकाले बचनो तरकते यह प्रतिज्ञा को कि इस तुन्हारे उत्तराधिका-रिपॉंड सम्बन्धने इलाकेच न करेंगे वह इसो सत्तेको बड़ो बचानत समकता था जिसके बद्दे उसने पड़ी सेनाका बधिकार अंत्रेजेंगों है दिया था । यही कारच था जिससे निश्चिमा और होतकर अपनी स्वतंत्रताको सत्तरेमें देखकर युद्धके सिवे इसत हुए। निन्धियाके साथ युद्ध हिड़ा तो इन्डकर तमाहा देसता रहा। सिन्धियाको वेलेजलोकी नीति स्वीकार करनी पत्नी । फिर होलकरको नारी भी आ गयो । हिन्दुस्थानके राज्याधिकारियोंमें मिलकर काम करनेकी शांकि कहीं हिनायों नहीं देती ।

यह भी याद रथना चाहित्र कि यह मोडलिक प्रक्रमाडी जीति (Suballary Poley) टाई वेकेजलीडी अपनी थी। मराता सरदारिका वीच भीर सारेपाडी बहुत करनेका नियम हमका व्यावार था। तुमहो त्रित्रों उन्हें मरदेवानुवी देंकी प्रतिका करती थीं भीर अपनी रहावड अधिकार सर्वाडंड हुनाडे सार्द देनी थी।

क्ता विकल्प वेपटाने वर्तमान विद्यालको की नोह राजह भागे नेताम के हुइ किया। यह आहे गुद्ध और तरल हहरजाल दुक्र या। यह अहा ग सकता है कि वह रिल्ले विस्तृत्वायों प्रमाने प्रेमने दुविसे देवता या। विश् नित्र दुताहरोंने हुंगने नेतामें देवता करें दूर करनेक अदुर यन किया।

वीया बड़ा राज्य-सरवापकछाई वैक्टीज़ो था। वह अपने भारको पुत्र प्रकारम सन्विष्योके जरह समक्रता था। उसको जीतिका युक्त हो उद्देश्य यह कि मारे

हिन्दुस्थानको एक हासनके अधीन कर हैं। जब कमी नसे सार्व बन्दों वो वोचा अस्तर सिका ससने दूस नीतिक प्रयोग किया । तिक्राओ एक मेरे संस्थापस स्वादिया और राज्यभाँने मोर लेनेका अभिकार भी जीन निकार इस समस सिटिस सिक भरने तिकारण पर्यक्र करों थी। अब एक

हस समय मारास वाक वर्ष निवस का किया है। यह चुका था। वर पुन वाक मुक्तमात भावा जिसने वर्ष ने स्वविद्देशिया हिया । वर्ष के बिद्या हो में मिलिक बचा उस मीतिसे छनता है जो सह हावटे प्राण्टको मिलार राज्यको मिलाइने दे प्रमण्डव वं कारी गत्त थी। अब बारीसाव बूजाको गाहिने तनार वाचा जी सिलाइनो राज्यानी राज्यानी गत्त पत्ता-गत्ति थी। अब बारीसाव बूजाको गहिने तनार वाचा जो सिलाइनो राज्यानी राज्यानी गत्ति पत्ति है। वर्ष उसका मम्बद्ध स्वकारिक विद्यापन मध्यम्पी क्या होता रहा। अन्तरः अगन्न हत्ता बहु कि बहु एक हानिको कि क्या के बहु गुल स्वापनर प्रेम दिवा गता। अब महत्त्व स्वत्य स्वतिक्रिका कि विषयं बाता गत्त्व राज्यान प्रमाण स्वत्य स्वतिक स्

Anthoras

## दूसरा प्रकरण ।

# संवत् १८१३ का सिपाही-विद्रोह ।

भारतवर्ष हे इतिहासमें यह सबसे बड़ी भन्तिन घटना है। ठाउँ वेठहोत्री द्वार पंत्रावको अमेजी साथमें निजानेके उत्सान्त भारतवर्ष के और बड़े बड़े मान भी उसमें सनाविष्ट किये गये। नारतवर्ष से ठौटने समय उसके विचारमें सास मदंबर मनिका श्रावीवर्त औरज्ञातनके अधीन छानेका कार्य सभास हो जुका था। उसके जाते ही समस्त्र देशमें पृक्षभयंकर अधिन प्रश्वित हो उड़ी,

जिसमें सहस्तों अंग्रेज तथा भारतीय भरत हो गरी।

जिल तुष्मनहे कारण महस्तों माणी भपने सम्मन्धियों ले यन्तित किने गये हों उसके कारणों तथा परिचानोंका योहासा भष्ययन करना ज़रूरी है। भोजनारणों इस घटनापर सैकड्रों पुस्तकें लिखी जा सुकी हैं। सभी वार्तोपर मकारा

द्भ वदनागर सक्या उत्तर प्राप्त कर उत्तर प्राप्त स्वाप्त वस्तर स्वाप्त स्वापत स्वाप्त स्वाप्त

पह पहन होता है कि इस घटनाझ नान क्या रखें। श्या यह राज्यझन्ति (रिवाम्युशन) थी। राज्यझन्तिझ लक्ष्म यह है कि यह सर्वसायारय लोगोंकी ओरसे होती है। इसिटिये दो पातोंझ होता कानदरक है। एक वो चिरहा-वर्षेत्व सामान्य विचारोंझ प्रचार हो। हुतरे, लोगोंझे निन्दाताझे शिखायतें हों। दोनोंके निल्जानेसे राज्यविष्ठपद्मे अनिन प्रज्वतित होती है। इस अवस्पर स्वत-न्त्रताके विचारोंझ जरा भी प्रचार न हुआ था। अतः इसे राज्य-कानिन को बद्ध रहते।

क्या यह सैन्यद्रोह था ? इससे यह प्वति निरुख्ता है मानो यह द्रोह सैनि-कोंडे विधासवातडे कारण हुआ या, पर वास्तवमें विद्रोह सेनाकी औरसे न या ।

इसके वास्त्रविक प्रवर्षक कुछ देशी राजा थे। सैनिकॉने विश्वासमंगः पह सैन्य-होह भी नहीं किया। जब उन्हें यह विश्वास दिछापा गया कि सरकार हारा व था इन धर्मपतित करके ईसाई दनाने जा रहे हैं तो उन्होंने अपने प्रसन्

राजाओं, एवं बाइगाहोंके साथ निडकर भाने धनेकी रक्षा करना भावरथक सनझा। भागीवत्रोंने धार्निक खूता ही भसद्ध खूरता सनको जाती है। हरिवर्ष के पुद भिष्ठकर स्मानारके कारच हुए, किन्तु भारतकी वात्र स्मारी है।भारत-बाती दूसरे क्षय प्रकार है दुःखोंका सहन कर सकते हैं किन्तु धने के विपयने उन्हें आने तन और धनको सुधि नहीं रहती। इसकिये इसे सैन्यहोड कहना जो अन है।

वस्तुवः अनने आन्डो ऑग्ड्यासनसे स्वतंत्र करदेवो सह यही आसी चेटा थी विस्तृ देता अत्यादार्सीहित सवा तथा नवावथे। सैनिइनि धानिङ एउन्हे भरसे

उनझ साप देवा बच्चि सनका। इसलिने हन इसे एक बड़ा पड्चेंब एह सदन्त्र रोनेडो (कॉस्सिरेसी) कहें सकते हैं। देवमें करिवय असहार वेद्य थीं सबदुर्वोंने स्वदेशी सेनाझे सहायवासे ऑस्ट्राध्य को दलदना वाहा। हम आहर के पह बंब व्यक्तियों तथा बंदां के बिक्द तो सकत हो मकते हैं।
पक पुत्र भगवा कुछ पुत्रगंड़ी मार दिया और अवन कार्य दिवा हो गया पत्तु
वर्षा एक ओर एक व्यक्ति आहर हो और दूसरी और कुछ विशेष समूर्तगंडारी से
पदी नम्बा सफल होगा कृति है। आहत्वासियांका विधार या कि कुछ मार्व अफ़राँकी मार देनेसे उनके सत्वयधी समाशि हो आवेगी। वे अन्ते देशमें वहो सेते ऐसते पढ़े आवे थे। परन्तु अर्थ अंक्षित्र वा सर्वका विभिन्न थी। कृतिश्व मार्वणके
मार्ग वानेसे सासयनक्ष्मों बड़ा परिवर्षन को सक्का था, क्योंकि होते कोरे
अर्थ व कान्न स्थान क्षत्र स्वक्ष कर्षण्य नगी सक्ता था, क्योंकि होते कोरे

पुर पार सावर १८४६ में केवल कुछ राजाओं से अंद में को निकादमा बार, ये श्यास्त्र हुए। अब बन्दे अस्त्यात विश्वंत जनापित्रतियों हे खा मि अंद्रवीं अ यत्र देवल देवों से सोवार निर्यंत हैं। इसिंग्द कर्यों से शिल्डां है, साथ निरुद्ध अंद्रों में प्रतिकृतिकार वाहा। इस्ता परिवास और बही हुआ।

भंग्ने प्रोंकों क्षपती विजयनगड़न नगर मास्तर्वे संगयित किये मंभी हुत्र ही षर्चे हुए थे। वे भूती भागती भिनवने गर्वते थे। इनके एक मारी वह हमें थे। हमी समय पूर्वराह सफ हमाने कमिमानवें ठाई वेटकी तोने ऐसे ऐसे काम किने जिनने पराजित देगके सुनक छोजोंने मो एक बाह किन बचे बनाओं वांग कहरा बढी।

सिन्ध, पंजाब और पेगुको जीत वरके अंधे जी सरकारने अपने अधीन कर खिया । भारत रर्प हे लोग हम प्रकारकी विजयों है अम्बल थे । वे जानते थे कि कोई राजा किमी आर्य जाति है साथ युद्ध कर अरने राज्य हो भवने बामता है और पराजित हो जानेपर उससे देश छै छेना अवना उसे सैटा देना विजयों के कोर तथा सप्त स्वामा प्रतर क्रिमेंट है । परकल उनकी समक्षत्रें यह बान न भार सक्ती भी कि वर्ष गढ़ राजा पराधीनता सीकार कर जिना कियो विरोधके साम कर रहा हो तो उमका राभ्य वर्षीकर ज़ुक्ता कर छिया जा सकता है। बनके विचारमें इसते बाकर और कोई अन्त्राय और अचावार नहीं ही सकता । साई देलहीजीने वनता के हस विद्यासकी और कुछ ध्यान व दिया । या तो उसे उपके द्वानिकारक ममाराज्य हार। ही न था या उसने अपने बलके पमण्डमें इस विचारको पहरतित करना धारा । देवयोगसे उसके जामनकान्यों पेसे बहतसे अपसर आ गये ; आवींके अन्दर दसक्यत पनानेका अधिकार ऐमाई। पवित्र है बैसा कि अपनी सन्नानके लिये दायभाग छोड बानेश । संबन १९०५ में सिनारेका शत्रा निःसतान मर गया। इसने अपने कड़के एक व्यक्तिको शोद लिया था। यह कुछ नागपुर दिवाजीका कुछ या । इसके लीव वर्ष प्रधान सागपुरका राजा क्षेर मामीत क्षेत्री सर गया। इसने दियोको गाँद नहीं जिया था। उसनी मनियोंकी इच्छा थी कि किपीकी देवकाय बनाइर अपने T170 कुलका नाम स्थित रखें। इसके एक वर्ष पूर्व मानीका राजा रार गया था । उसके भी कोई संजान व थी । तीनों हे सन्वन्योंने स्वानीय ऑक्ट

निवासी रूस पक्षमें थे कि उनके इत्तक्युव बनागेका क्षत्रिकार स्वीकार किया जाय । तार देखही होने एक न सुना और वनकी रिवासतों की यह कह कर ज़ब्त कर िया कि संतान न होनेपर वे रिवासर्वे बड़े सुरक्षित राज्यमें मस्मिटिन की गयी है। अवधमें यह नौति परम सीनावक पहुंच गयी। अवधका राज्य विरकातसं अधे ज़ॉका विस्वाततात्र रहा था। हेस्टिग्बडे कालमें उसने अधे बॉडी सहायता को । सबसे दुवं अवधने लार्ड वेसेजलोबा ' मान्डलिड सम्बन्धः' स्वीकार किया था। उसी समयसं अवधकी आन्यनरिक भवस्था दिग-भवती भारतन्त्रः इनी गयी। नवार यज्ञीरका सेनासे कुछ सस्यन्ध न था। इसे बची पुरुषी भारत्यका भी न थी। उसकी रक्षा है छिरे रिक धारना प्रत्येक समय ऑग्डसेना विद्यमान थी। सब ब्रह्मदर्गी विन्डासे विश्वक होकर भोग-विद्यासमें हो वह जीवन स्वतीत करना चाहना था। पाजिद-असी शाह अस्तिम नवाव बज़ीर सबद १९०३ में शिहासवार वैद्या। असम पहिले-तो नवाब थे उनको अंद्रोंदी सरकारकी ओरले कई बार कहा गया पर वे अपनी पुरी आदर्तीक्य परित्याय न करते थे। एक लेखकड़ा कथन है कि पाविद्वसङी साह सिहासनपर वैदा तो उसे अपनी सेना अधिक यहवती करनेका विचार हुआ। यह प्रतिदिन प्रातःकाल सेनाकी कृषापद हैंखने जाने हमा। उसने सन अकृमरी-को यह आदा दे दी कि जो विलम्ब करके आवेता उसे जुमाँना देना होता । दो अवसरींनर वसने श्रम जुमाँना दिया । परन्तु जब वहाँके ऑग्ज निग्रामियाँने इसकी यह दृशा देवी तो उसे बुवाबर सम्भावा कि वन सरकारी सेना रक्षाके छिपे विदसान ही है तो नुम्हें इस सेनाडी क्या आरश्यकता है ? उन्होंने उसे सरसाया आञ्चापत्र दिसलाहर ऐसा करवेंसे रोक दिया । इसके अवन्तर पाजिद्वकरी विषयोरभोगमें पह गया । यह नाच रंग, मदाबने अपना समय रिताने लगा । नया-दर्श यह इसा देखकर मनी अकृतर बादि देशको तूदकर खाने लगे । देशमें अहानित चैत गरी। पाविद्वभरो कई बार गरमबंदर भी व गरमला। अनुतः देतहाँ बांब रजारबर अवस्थे असे वो सावसे सम्मितित करवेंग्रा विभय कर लिया।

विहुल रिव्हेंच्य बर्नेत सुकेंसाओं इस वातका निरोधों सा । उसके पहरद क्रीटरेन निका किया गया। यह औररेनके पास अववकी सम्मितित करनेके विने पार्चर करवाकों आहा रहुयों तो नवारको आहान एक और अवतर देखें किये पार्चर करवाकों आहा रहुयों तो नवारको आहान एक और अवतर देखें किये पार्चर क्रीट आहा रहुयों तो नवारको आहान कि एक परिक्र प्राचित क्रीटर क्रीटर पार्चर प्राचित क्रीटर क्रीटर पार्चर प्राचित क्रीटर क्रीटर वार्चर प्राचित क्रीटर क्

रेनिहेण्ट येचारा क्या कर सकता था। छाडे चेळडीनोकी भन्तिम थाना मानी गयी और घोषणा द्वारा अवध भी श्रोन्छ राज्यमें मिछा दिया गया। जिस महार थे राजा और नवार अपने राज्यसे बन्चित किये गुणे उसी प्रकार

जिस महार थे राजा और नवाब अपने राज्यसे बस्चित किये गये उसी प्रकार . कई स्पष्टि उपाधियों सथा पेन्हानोंसे भी बस्चित कर दिये गये । संजीरके राजा और

करनारुके नवाथ चिराज्ञको नाम सामके राजा और अमेजी वचापियों तथा पूर्वन-सरकारके पूर्विपारीयों चले आने थे। लागे केस्ट्रीजीने उनकी पॉफा सपरस्य पूर्वि वन्द कर हो और उनकी बचाबियां भी के हों। इसी प्रका-रका व्यवहार गाँधिये उनारे सुर पेशायके साथ भी किया गया।

अन्तिम पैशवा द्वितीय बाजीसय सवत १८०४ से बिट्टार्में आड शख वार्षिक यूतिपर निर्वाद करता था । संबद १९०७ में यह मर गया । इसने बहुतसा पन एडप्र कर लिया था । बसीयतनामा किस्स इसने अपने देवक-

कर दिया था । वसीयतनामा किछ इसने करने इरक-पताको श्रीका कर पुत्र पुरुष्टक नानसारिकको अपना उसतापिकरी भागा। पुरुष्टको सीन कोई ग्रीक राग भागमें मिछे। पर्याप भाग्य क्रित्र वे बकूर्यक सम्मति से कि प्रेयको प्रशिक्त स्थाप के सिन् हो होने के स्थित्य रापनीस राग केकर पूनि यन्त्र कर हो । इस्पर नानसाहने का

बीओं के शिक्तेण्य रापरीहरू राव केवर पूरिक पर्य कर हो । इत्यर वाजाबाइको बाग कावना में हो। वाजा के प्रिकार कर्या नोहा भावने प्रकार कर पाति है। वाजा के प्रिकार है। वाजा के प्रकार के प्रकार है। वाजा के कि प्रकार है। वाजा के प्रकार के प्रकार है। वाजा के प्रकार वाजा के प्रकार है। वाजा के प्रकार है। वाजा के प्या के प्रकार है। वाजा के प्रकार

भारतीय सेना वर्बांद्र कांग्ट-अधिकारियों हे भी के क्वायन हो वन गयी भीर सदा अद्धा तथा अधिकों कड़तो रही पर शैनिकाँ हे ब्रुपले यह विचार कराये दूर नहीं दुआ कि दृश यह अधिकारिक अपकारिक अधीत कहा सेनाडा भार्थिक हैं। कहूं अवसार्थिय उन्होंने ब्रोम किया। जब कभी गर्वे कोर्स

सेनाडा भाषित हैं। यह अवस्तिहार उनहीं हो महिला। जब कभी वर्ष की भारतीय शिकापत होती थी, ताल्काल वर्षे यह प्यान का जाता मा कि इसारें को अंग अप्रवस्त हात्री बड़े बड़े बेतन केते हैं भीर हमें खानेके किये भी किन्नामतें मिलता है।

का देशों संनाकों क्षणुशनिवाल, क्षिण बीए पंबार कीर दूरएव शासीमें वहते हैं किये जाना पुत्र को ब्रह्मायका करनें आधा भी कि इसको भी कुछ जान होगा . व्य उन्होंने देशा कि देश निजिज कर साथ मिका स्थित एका है कियु इसारों द्रारा पेता-की देशी की है तो उन्हें बड़ी निराशा हुई । अधा सर्वक कोण यहाँ कहने थे कि पुत्र की सरदार हुँ पि विक्रिक कर नवाज सेवहियों जासीही के कुम्में अपने टीनिसोंसे वार दिया करते थे। अंब्रोज तो उन्हें चणा भर भूमि भी नहीं देते। इस प्रकार सेनार्न

असन्तोष धोरे धीरे बर् रहा था।

पूर भोर भवश्व साथ भं में जोंके कहीर ध्यवहारकी यातें फैजायी जा रही
थीं, तुसरी भोर नागपुर शान्यकी ज़म्मीका हृद्रपवेभी वर्णन किया जाता था।
ऐसी भनेक भन्दुन्तिद्वर्ण क्यायें, पश्चिकों, फेरी देवे वालों, तमाजा करने वालों भीर भीरत मोतने यालोंह्रसा सर्वत्र पहुंच गर्यों। हृन्दीसे ऑग्ल्सरकारके विकद्व प्रजा-मकोचका बीज बोया गया। पंजायकी विजय के उपरांत किश्री-उपोद्या अंग्रेजोंने सिम्पोंको सेनामें भरती करनेका विचार किया। भज-भनान पर्वत श्रेष्ठ जातिवालोंने समका कि सेनामें नीच जाति वालोंको सर्वा करके हमारा मान यहाया जायना। हमके अतिरिक्त जिस

सर्ग करके हमारा मान पदाया जायना। इसके अतिरिक्त जिल्ला स्वास्त के अतिरिक्त जिल्ला स्वास्त के अतिरिक्त जिल्ला स्वास्त के स्वास्त के अतिरिक्त जिल्ला स्वास्त के स्वास के स्व

नहीं रह सकते।

इस है किये उन है पास कई स्पष्ट प्रमाण थे। कई सैविक अफसर अपने सैनिहों-में ईसाई प्रमंद्रा इस्ट रूससे प्रचार करते थे। वे साफ कहते थे कि जब हमारा स्तरीर गवर्नेभरकी सेवाई किये हैं तो हम अपनी आस्माई। भलाईई भामिक विवादन किये ईसाई प्रमं अवस्य फैलायेंगे। इतना ही नहीं, जाडे वेलहीजीई

भामिक विवादन विषे ईसाई धर्म अवस्य फैलायेंगे। इतना हो नहीं, खाड देखहोजी के योग गया सासनकालमें, प्रचारकों की ओरसे एक भारण सर्व साधारणमें योग गया जिसमें विखा था कि उचित यही है कि अंग्रेजी सरकार

की सारी प्रजा एक हो धर्मकी माननेवाली हो। उसमें यह भी दर्शांवा गया था कि समस्त पाधाल सम्पता ईसाई धर्मके फैउनेका साधन है और समग्र छोटे मोटे मत शासकोंके धर्ममें समाविष्ट हो जावेंगे।

होर्गोमें यह प्रवाद फैंड गया था कि लार्ड कैनिंग राजरावेधरी विस्होरियासे किसी प्रकार भारतग्रसियोंको ईसाई बनावेका विशेष आदेशपाकर आया है। दैवयोग से लार्ड कैनिंगने आतेही कलकत्तेकी वाईविल सोसायटीको,

पादित्यों के सामना जिसका नहें इस बाह्यिकका पूर्वदेशीय भाषाओं में अनूदित करना था और जिसे लार्ड वैलेजलीने स्थापित किया था, तथा प्रीरानपुर

और कलकत्ते के चर्च मिशनोंको चन्दे देने आरम्भ किये।

भारपूर्वका क्षेत्रका ।

सेगामें यह भीन जयह सन पारण ही हर रही थी कि वसीयों अपूर्णीये बाद मीरद मेंनी स्वास्त्र हुई। यूने दूसने कि हमझ वर्गने किया आप एक भी बादम समय कर देशा नादायत है। संबंद १९३० में श्रीय जाएं की स्वारे मान युद्धी पास थी ३ आपीरतीं पिद्धकारों दूस बातके कार भी कि अपूर्णीय स्वर्ते साम युद्ध होता ३ अस भारायांमें यह अस्ताद किनो लागे कि साने इंतिकारों और किया भीर साम्बद्धित सहीते साम सानी है ३ वर टॉलॉर्ड लिये पह शुक्तवार साम और सिंगी अस्तर साम्बद्धां क्या पहले हैं

जब भंजे ही सरकारने करनी ओर कोनिया गुण नेता हो वह वर्ष भंजे जो नारकारी निर्वेदणावा जमाण नामक एका। जमो ममन भंजे हु हासमे पुद्ध बरोने जिने मैराद हुए। भूरता वे पार्यादने भंजे हो होता बरोने जिने अने हु हि हित्तों वे बारवा वे बात भेने। जनने बहुत जो कि तभी शुप्तानां की सराय प्रकार करके भंजे ही बारव किये होता सो बहुत कर देशा चाहित्य हुन अंत्रमायका यूक्ष परि पार्यक सम्मार किया नारा दिवसे सुग्रक-राज्य के पुरस्तानको पर्या है रागी भी।

यह जनवार सबैज फैनाया गया कि अब भंदे तीकी वकासी है जुद्दे निमार पूरे भी बचें स्वर्धात हो जुने हैं। एक तो बचेंद्दे दूनका हाश्य-काल था। दून मकार को बातोंका सर्वभाषाहण्ये हरवार विधिय जनार होता है।

इन सब पानीको भिद्यायनस्थल राजा तथा नगर बढे ध्यानसे देश रहे थे। भग्ने जोंडी प्रमुख पात भी जान म था। उप समय 'गुप्तवर विभाग' इतना सुन्त-परिषय भी म था । आयों और गमकमान सैनिकोंको चेनल पर्स सम्बन्धी नार्व ही मभाषित कर सकतो थी। राजा और सवाब बा तो धार्वचे या मुदकस्त। सैनिक लोग प्रस्ती धर्मीके अनुवासी थे । यस कोतीने धर्म के नामरर अपील करने रोमाको सरकारके विकास करनार थाहर । कोई वाक वर्ष तक वार स्ववहार होता रहा । नाना साहच भीर गराव वजी। के प्रतिनिधि परश्रर मिलते रहे । इस पत्रव्यनहारमें सेना है देशी अफ्रमर प्राप्तिक थे। अन्वतः प्रकासी ही विधि सर्वत्र प्रक्र साथ उद्दे हैं किये निश्चित की गयी। इससे कुछ काल वृद्धि वर्षीवाले कार्नु सीकी बात केल पुत्री भी । देशी पलटनोंके अन्दर पहलेडीसे एक प्रकारको बन्द्रक प्रचलित थी । अर एक मये किस्तकी बश्तुक अधित करवेडी तमवीत हुई। इस वश्तुक है जिये जो कार् स पनाय गये वनमें पशुओंकी चर्वाका प्रतीय होता या । यह विचार प्राय: चारी और पैत गया कि यह चर्नी भी और सुबारको चर्नी है। वृत्रद्वमें को कलकत्ते मार्ड भीककी तुरीवर है वेशी सेना रहा करती थी। जनवरीमें पुक बस्ताने किपीमाझण सेनिक से उस है पात्रका अल मांगा । बाह्मवाने कड़ा कि भेरा पात्र अनित्र हो जारेगा । तर सिराहियोंने उसे बतावा कि अब सब कुछ वृक्ष हो रहा है । कातु मांगें गौ भीर प्रश्राकी वर्षी हमी है, सब आयीं और मुस्तकमानीको उन्हें श्रांतसे कारना पहेंगा। मानव भीर भगी सब वक हो जावेंथे।

इस मदार अनेककारखमहतून हो रहे थे। परन्तु हतना बढ़ा आम्ट्रोजन कहारि न होता पदि बसके पीठे कियी बकारक बसब समझ्त न होता। आहत. धैने देतने तहा नोग दिना नेता है कुछ उत्ताइ ही नहीं दिगाते यह आवश्यक भा हि कोर्र शब्दा नेता बनकर श्रम कार्यका भार गिरसर बजता । उस कातको परिस्थितिहा अध्ययन करनेने चिदिन होता है कि दिखी के मानादाँस राज्युओं तथा वेत्सोंने भन्ने बांके प्रति पूचा बड़ रही थी। बहादुर बाहकी येतन बतीनड महत्र तथा भंगे नोंके विकक्ष कोई न कोई उपाव सोचडी हो रहती थी। इसके बहा कारण यह था कि अंग्रेजी सरकार स्रवं महाराज। धिराजकी अपधि लेनेकी तज्योज कर रही थी। इस संगठनका पाराविक निर्मांता नाना साहब था। यह भन्तिम पेत्रवा द्वितीय पात्रीरावदा दुनहर्त्व था । पात्रीरावडी आह लाख पापिड पुति निजनी थी । बनने बहुतता घन एकत करके अंग्रीजी नरकारकी शहरान-निस्तान और पंजाबके पदामें बड़ी सहायता दी थी। उसकी मुख्यके उपरान्त महत्त्रासे बाता साहबद्धी वृत्ति यह प्रश्रदर कि तुम्हारे प्राय बहुत धन है जहत कालो । निवासने इवहपुत्रको स्वीकृति वे विवे रंगु बार्चीको और नाना साहचने भवीम अञ्चात्रों नाम इण्ड मोग्य स्विन्ड हो भरी उड़े लिये इंग्लैग्ड नेजा। टाहरीं दवपे ध्यप कर दोनों हो निरास हो बाग्स आना पड़ा । धड़ीम बरुआती पड़ा नीतित और योग्य प्रशा था। यह लौटते समय तु हों, रूप भादिने होता हुआ भाषा। उस समय भन्ने जो भीर रूपने युद्ध हो रहा था । अज्ञीन अस्त्रामाँ है सीटनेसर जाता साहनही सरमहानो हा परिवास यह हुआ कि अवधका बज़ीर अली नकीलां, नाना साहब और दिनजीका ताह अंबीज़ीके विकद्व पड्यम्प्रमें सम्मिनिज हो गये। सैकड़ों साथ. पिक्त और मीर मील्यों भेष पर्छक्त यहां वहां धुनकर बगरगान देने लगे । तमा-ता करने वाले भी अपने तमातींने लोगोंको नवे परिनर्तनसे अपनत कराने लगे। कात ताँकी पान के प्रधार तो उनके सैकड़ों प्रतिनिधि सब सेनाओं में फिर गरे। वे उन्हें सर भरत्या ऑसे लुचिव करते और देशी अहमराँसे मिलका गुम क्मेटियां बनाते-को कहते रहे । संग्रा १९१४ का १० व्येष्ठ (३६ मई १८५० ई०) सर्वेष इडनेडे लिये निधि । हिना गरा । लोगों हे भार दूर करने हे लिए सर साथन प्रयोग में लावे गरे । प्राप्तने एक स्थानसे इसरे स्थान रोटियों बांडी गयी विसका भएँ खोगोंको ग्रस भारते अनस बताना था। नाना साहचने यात्राके बहाने दिल्ली, दलानक शादि गरे पढ़े नगरांका स्वयं दौरा किया । सरकारी पुलिस और उसरे नौकर भी कर्मगीके विकत । दूद देनेको तेवार हो गर्म, इसरे जनीहार और पनाव्य भी उसमें मिछ स्त्रे ।

हृपर यह तुस्तान गच रहा था उपर ऑस्ट्रेसिन के श्रष्टतरिने उन्हों कार्तु सींको जारी करनेत्री भूट ही। बारजपुरमें १९ क्षीर ३४ नगरको दी ५उटने भी। १९ नगरका कार्तु सींजी काटनेजी जाता हुई। ५७८नने आजाहा पाटन करना कसीकार किया। उस पटटनको हटा देनेका निर्णय हुआ।

जब पह आहेत सुवामा गया तो हथ वस्पामें भी हत्यक मच गयो । वीडरी छोड़नेके लिए अभी दूनने सांच ही रहे थे कि एक आसण सैनिक संतक पारदेने तज्यार हाथने लेका उहा, "उड़ों भाहनों, सनव अनना है।" यह इह इसने अकेटें ही भानी पहानके सीन अंग्रेज अकृतर्रोंका क्य कर हाजा ! सेनामें यह भनिन मचंड रूप चारण ही कर रही थी कि वर्गाम के मनू मैंसे यात मिरित होंगी भारम्य हुई । यूर्ष हर्गा कि हमना वर्गन किया नाय का भी यातका कपन कर देश आवश्य है । सच्य १९१० में मोज जाति औतिया के प्रश् पुद्दों स्था थी। आयोवकीं पिरक्षारके हूर वासकी सम्द थी कि अमे जात स्में साथ युद्ध होगा। अब सारतरमेंसे यह अक्वाह फीजे छात्री कि हमने हम्मेग्डों जीत किया और राज्यशियों बहाते मात आवी है। उन होंगों के किये पह गुममस्म था, जो किसी विधिक्ष भागा सब्दा के सा चाहने थे।

चव भंग्रेज़ी सरकारने अपनी आंग्लोताको क्षीमिया दुका भेजा हो यह वर्ष भंग्रेजी सरकारको निर्मालनाज्य प्रमाख समका गया। इसी समय मंग्रेज़ प्रपासी दुख सरेगेने क्लिये सिया हुए। श्रास्त्रके दाइसाहने भंग्रेजीको त वराने क्लिये मार्गेज़ दिखीके वारागाह केपास भेगे। इसने कहान भेजा कि सामी मुसलमारों के सररा एकां करके भंग्रेजी शासकोंको प्रांतायांक बाहर कर रोगा पादिश हुस भार्मियाका रह घोग पायम तस्माह किया गया जिससे मुगल-गुरुर के पुनतस्मानको वर्षा की गांगे थी।

यह जनप्रवाद शबंज फैलावा गया कि भव अंग्र बॉकी पलाती है बुद्ध देशार पूरे सी वर्ष क्यांति हो जुके हैं। एक सी क्यंश इक्का राज्य-काल या। इस बकार की वार्तोका सर्वसाधारण के इस्वयर विचित्र प्रभाव शेता है।

इन सब वालोंको सिंहासनस्तुत राजा सथा बवाब बड़े ब्यानसे देल रहे थे। भग्ने ज़ोंको इनका कुछ भी ज्ञान म था। अस समय 'गुष्ठवर विभाग' इतना मुन्न-वरियत भी न या । आयों और मुसलमान सैनिकोंको चेनल वर्म सम्बन्धी बात ही प्रभावित कर सकती थीं। राजा और नवाब या तो आर्य ये या मुतलमान। सैनिफ लोग उन्हीं धर्मीके अनुवायों थे। उन लोगोंने धर्मके नामपर अपीह दरके सेनाको सरकारके विकन्न करना चाहा । कोई एक वर्ष तक एम स्ववहार होता रहा । माना साइय भीर नवाव यजी।के प्रतिनिधि परस्पर मिलते रहे। इस वत्रावयहारमें सेना हे देशी अफसर शामिल थे। अन्वतः प्रशामी ही तिथि सर्वत्र पुरू साथ उरवेहै किमे निधित की गयी। इससे कुछ काल पहिले चरींवाले कार्नु सीकी बात चेळ पुत्री थी । देशी पलटनोंके अन्दर पहलेबीसे एक प्रकारको बन्दुक प्रचलित थी । भार एड नये बिस्मकी वस्त्रुक अचलित करनेकी सत्रवीज हुई। इस वस्त्रुक के छिये जो कार्य पनाय गर्थ उनमें एमुओंकी चर्बीका प्रभोग होता था । यह विचार प्राय: धारी और फैठ गया कि यह चर्ची मी और सुभरकी चर्ची है। इप्रदयमें जो फड़ इचे से आह भीरकी दूरीपर है देवी सेना रहा करतो थी। जनपरीमें पुक बुस्ताने किनीबाह र सैनिक से उस है पात्रका तल मांगा । बादाजने कहा कि मेरा पात्र अरतित्र हो जारेगा । धर मिराहियोंने उसे बताया कि अवसव कुठ एक हो रहा है। कार सोंमें गौ और मूक्तकी चर्या लगी है, सब आयी और मुखलमानीको उन्हें बौतसे काटना पहेगा। प्राप्नव थौर भगी सब एक हो आवेंगे ।

इस मजर बनेककारणप्रस्तुन हो रहे थे। परम्तु इतना वहा आन्दोलन कहानि न होता पदि बसे हे पोड़े किसी मजरका बचन समझन न होता है आतं और देतन सुरितन रता प्रत्युत मारे भारतमें आना राज्य यथा लिया। मेरड जा समाचार मृतरेही उन्होंने वड़ी नियुज्जाने मिर्याजीर और पंषायकी मनस्त पन्यवनों में महत्र ले लिये,
लाहीर द्वांने देशी नियादियों को नियानमार अंग्रेजी नियादी प्रविद्य कर दिते। इसका परिवास यह दुआ कि पंजायकी पलटनें भानता चैठी रहीं और लारेन्सने पंजायी
पन्यत्यों दिली मेन दिया। बन मनय प्रायः मनस्त भारतीय पलटनें नियाही दर्जनें
सम्मितित ही मुखी में। अतः लेवल जालन्यर और फिरोजपुरकी पलटनें दिक्लीमेजी गर्यो। पेसायर्टी एलटनते शस्य ले लिये गये। होतीसरदानके पन मन्यरके
मैनिकोंने हिष्पार देनेसे इन्कार किया। यथ निकल्यन सोग्जसेना लेकर बनके पीठी
गया तो वह लड़ने नरते चले गते, बहुनेंदी मीना प्रतिमें भाग गये। फिनोडिंग
गया तो वह लड़ने नरते चले गते, बहुनेंदी मीना प्रतिमें भाग गये। फिनोडिंग
गये गाइर निकल्या दिने गये। बननेंने एक महस्तके स्त्य भग तो केतल किये
गये गाइर निकल्या दिने गये। बननेंने एक महस्तके स्त्य भग तो नेंदिक मुद्दार बहुने गये। इस मकार पंजायका कंटल दूर हो जानेपर अर्थ जी सेनाको दिल्हीभेजन सरल था।

पदावके अन्दूर इस नूफानको रोक्ता इस कारण भी सुगम था कि पंताय भभी कुठ ही वर्ष पूर्व अनुना गन अंभे जोंके साथ आजमा चुका था। इतने गीव किर पंजायके लोग अंभे जोंके साथ शुद्र करनेका साहन्य न करते थे। यदि कुछ विरोध सुने हुए मनुष्य भाग्य-गाञ्चके विरोधी भी थे तो ये यस समय कुका-आन्द्री उनार्र सम्मालित होगये थे, जो अभी गत दो वर्षसे भारम्भ हुआ था।

पंजाबके अतिरिक्त राज्यताना, बस्धई और मदासका भी इस आन्दोलनमें किया स्पर्मे होई भाग नथा। दिल्ली, कानपूर और लखनक इस विद्रोहके तीन बड़े देन्द्र थे । ब्वेष्ट मासर्ने ( मर्देके सन्त और जनके निद्रोहरू तीन रहे आरम्मनें ) ये नगर एक दूसरेके पश्चात् उठते गर्ने । पुक्त बाहुमध्य सिवाही अलीगढ़ सेनामें सरकारके विरुद्ध स्था-472 ् वरान रेता हुआ पठ्डा गया। उसे मारी रिजनेफ्टडे सामने फाँमी दी गयी । इसका परिनाम प्रभाव और भव न होकर प्रतिकृत ही हुआ । सारा नगर अंग्रेजों हे बिरुद्र इठ खड़ा हुआ। इसके अनन्तर इटाया और नसीराबादमें भी बड़ी बाबु बली । इहेलसम्हर्में बरेली बड़ा भारी सैन्या-बान (जाकी) या। सरदार हो बहादुर रहेकी मियाँ बरेना के हैं है अक्ति रहनाओं नवानसे था। उत्तरर भंजे जो सरआरका प्रज विद्याम था । उब उसे दिस्ती वे चादगाहकी औरने सदेशा पहुँ वा सी उसके साथ सारा नगर क मड़ा हुना । पर अब्रेज नैनीताळ्डी और माग गये । सुनेदार बज्ज्ला सेनावनि बनावा गा। और नांबहादुर बाह्साहको आरसे रहेजसम्बद्ध सुरेदार रुग्नेज र जिला गला।

बोलोके पाकाय शाहमतानपुर, मुसदाबाद और बहायू समेर विज्ञाही

मेरहमें भक्तवरोंने यह देखते हैं किये कि क्या सचमुख निपादी बार जेंक भाभे 7 करते हैं, भएनी सेनावर भी परीक्षा करनी चाही । व मई ( ३३ देवाल ) वो रसालाकी पुत्र कुग्पनीको कात् सका प्रयोग करनेके छिये बहु। गया । उब श्रमांबे भी कार सको छनेसे इञ्चार किया तो अंग्रेजी वोपलानेकी विध्यमानदामें श्रीजी स्थापा-स्वयं ४५ सिराहियों के बाद दस वर्ष तक्की सजा दी गयी, उनके साथी रह न सके । बनके विये ११ मई सक उद्दरना भी कठिन हो यथा, विशेष कर बद मेरा मतहते . दिवयों बहुत कवाश करने सामी कि साथी की कारागृहूमें मेबे गये हैं और

मिल गर्यो । बन्होंने पहिले भपने ही सेनापतिको मोलीसे मार बाजा । जहाँ हरी कोई भेजें है मिड़ा मारा गया । अब मेरढहा सोपसाना भी पहुंच गया भीर बाग्हर शाहकी वोशीकी सनामी देवर पादशाह मसिद्ध कर दिशा बादगाहरे वहा वि मेरे पास तो कुछ नहीं है, सैनिजोंने उत्तर दिया " हम यन कीय मुख्य गुमरे पार से आयेंते ।"

दिली है स्रोगोंने गिर्ज, में क और सरकारी यन्त्राखयहो नव कर दिया । साम्मी के अप्रे ते मारे गर्वे । जो वर्षे जेप चयुक्त कर भारत गर्वे । किपी भौरत स्त्रीपर भाकन्त्र नहीं हुआ, पारि इसके सन्बन्धते धान्त कवित्रो प्रसिक्त होती हहीं। बर शह कैनियाओं इम अप कर घरनाकी सुजना मिल्ली तो उसे इतना विशाप हुता कि मा इतका विद्यान हो न करता था। उतने बीन जाने वाली सेनाको वीने पना दिया, और

वाना भागवा । १० मेरे ( १९ मई ) को दिल्ली हे को गाँडे राज भवे जो हेनाडा रूर हुना । हुन दिन मोडमंताङ नाहाचनार्व गोरका चळरव आ पर्दुची १३ मोडम बन्दवनी मरावंड स्थानार नुबुङ बुक्क हुना विस्ते रिकाइर भागदण बीरावं ≈हें। पहेंचाने बाधा न्यार्थ । उनका नेता तुन बाहशाह था । साथी राते देनी दूर रेका या और व अपने पर्याप्त थाइन ही था, इपांतने तिनक्त दिनी सीर भाषा । हुन। दिश पत्रविशोद्धी सेना दिली भागीयों । वर्श-पर पह किया देश भारतक है कि प्रार्थ प्रा इदान राज राज्य की बीचित्रमानारी हा बड़े प्रतिनात् कहरा विवास की

235

क्योंने भारती बीरक्सचे न क्रेन्ड पतान्हां कारीक्षित्र

मुस्लिर समा प्रमुत मारे मारतमें अरवा राध्य वचा विचा । मेरतम समावार मृसी-ही उन्होंने कही विदुल्लामे मिरांमीर और पंषावको ममस्य एक्टवॉमे शहा से जिने, नाईन द्वांमे देशी निराहिलोंको विकानकर अंग्रेजो मिनाडी प्रविट कर दिने । इस-व्य परिएला यह दुना कि पंजावको पक्ता गान्य वैद्ये रहाँ और लारेन्सने पंजावी पज्यको दिलो मेव दिला । इस मनव प्रावः ममस्य मारतीय परवर्गे विचाडी दल्लों मिन्निलत हो चुकी थाँ । अतः सेवत जानकर और किरोबद्धरावी पन्धर्मे दिल्लों मेजी गरीं । देसावरकी चन्छनते शहार के विधे पते । हीतोनदानके पर नक्षरके मैनिकोंने द्राविचार देवेचे इन्कार किया । वव निकल्पक भागतेना लेकर उनके पीठे पत्पा वो वह चहुने नदी चले यहे, बहुनेरे मीना प्रदेशमें मारा यो । किनोडी पर्या वो वह चहुने नदी चले गये, बहुनेरे मीना प्रदेशमें मारा यो । किनोडी पर्या वाहर निकल्या हिर्दे गरी । इन्होंने प्रक नहस्त्रके त्या मारा नोगाँके हाहरूरी पर्या वाहर निकल्या हिर्दे गरी । इन्होंने प्रक नहस्त्रके त्या मारा नोगाँके हाहरूरी

पदायके अन्दर इस नृजानको रोजना इस कारण भी सुगम था कि पंजाय सभी कुछ हो पर्य पूर्व भएना बन अंग्रेजीं नाथ आजना नुका था। इतने सीव किर पंजायके लोग अंग्रेजीं नाथ सुद करनेका माहस व करने थे। यदि कुछ विरोध कुत्रे हुए मनुष्य थांका-साल्यके विरोधी भी थे तो वे उस समय कुका-आन्द्रोजनार सम्मिलित होयने थे, जो सभी यन हो वर्षने आरम्ब हुआ था।

पंजाबके समितिक राज्यास्था, बस्पई और सदासका भी इस आस्त्रेजनमें जिया समा केई भाग नथा। दियो, बानदूर और ज्यानक इस दियोह के तीन यहें नेन्द्र थे। अनेत्र मामनें , महीने समा और पुनके पिछोह के नेन्द्र थे। अनेत्र मामनें , महीने समा और पुनके पिछोह के नेन्द्र के आरम्पतें ) ने नयर एक इसरें के सभा कि गर्म । इस सहस्त्र निरुद्ध मार- व्यान होता हुना रक्षा भागों में साथ रिजनेस्ट मामने स्थान होता हुना रक्षा भागा। अने माथ रिजनेस्ट मामने स्थान होता हुना रक्षा भागा। अने माथ रिजनेस्ट मामने स्थान होता हुना रक्षा माथ स्थान स्यान स्थान स्थान

क्षेत्रण क्षेत्रण वाच (जारणे) था। सद्दार को बहादुर होजी निर्मा अधिक रहनाओं नामनंत्रे था। उत्तर प्रदेशी नहमस्त बहा विश्वन था। उद्योगे दिल्लीके बादनाहर्दी श्रीरणे नहस्ता बहुत्त्वा नी उनके नाम सद्दा नाम कर का मुख्या । वर अञ्चल नैनेत्रा इसी श्रीर नाम यदे । सुदेहर कान्यों नेत्रकी कार्य का श्रीर को बादगाहरू बादगाहकों श्रीरणे स्थितनाहरू

मुरेदार स्रोज सीमा बसा।

कांच्येके पाचाए माहमहा रहा, सुराया वह और कहानू मनते विहोशी

रपानोंका अनुकाण किया। सिराही, युक्तिस और जनताने मिठकर वर्देकसण्य संयुक्त मान्यने विदेश- स्ततन्त्र कर किया। बनास्त और कुणाहावाहमें मार्सी हका प्रसार व्यवस्थित असिराहिक सिराहिकों स्थापित में शिक्तान मी। ये जेकु ( ३३ मई ) को बनास्त के व्यक्तिमें साम स्थापित प्रसार

२० व्येष्ठ ( ६ जून ) को भा अमार्क्स कारा बनाकर सिराहो छोग वह सहे हुए प्रकृति किसी आहं जुको कष्ट न दिया शक्कि गाड़ियोंसे विहाहर करें बनात अन्न दिया । बसी समय जनत्व भी छ कुछ औरछसेना छेकर नगास पहुंच गर धा । उसने सैनिकॉसे साम छेनेको सन्तरीत को । सैनि विहाहिसोंका सर्, सामना करने के लिये व्यव्य हो गये। सिराहसेना 'अप्रोती

भा। अभि साराज्य वाच्या व्याव व्याव व्याव व्याव व्याव हिंदी हिंदी सारा सामना करने के क्रिये वाव हो गये। सास्त्रात्मा न क्राने हो। स्वरंग स्वरं

का घर कर दिया और लोगों हो। इलाहाबाइमें लोगोंने रहकर बेल, रेल, वा भीर बेंक लोइ दिये। लयाउत्तमली गामक एक व्यक्ति रतका नेता था। बह में दिन दिवादी बाइसाइके हाला रिपोर्ट भेजा करता था। जनएल गीक १८ व्या (१) तुन ) को इलाहाबाइ रहुवा। तुर्गे भमी जिल्लोंके कारण सुरक्षित वा ज्याकृतमाठी भगने साथियोंकी लेकर कानपुर चला गया।

जनराज नीकका रक्ष्मात तथा हत्याका कार्य बनारमाने भी वह गया, मनराज नीनका चयाचिक कानुसर्वे भी भागे में, महिलाभी और बस्पीके पपन्नी चयाचा भारत्यत्व योचनीय है। हमस्त्र बहुत कुछ कहताबिया जन्मान नीलके ही मितपर है।

कानपुर विद्रोहका केन्द्रस्थान था। आश्चर्यकी बात है कि जब नावा साहब अपने भाइयों और वांतिपाटोची सहित इस सारे आन्दोकनके बपाय सोचना या सब भी अंद्रों न अफ़्मर उसे अपना शुअधिनतक ही समक रहे थे।

वा व भा नम्भ न्यान्य व्यवस्थात्र हा ह्या स्वयस्थ्य स्व हुआ व्यवस्थात्र के सेनाध्यक्ष सर ह्या सेक्टरको कानपुरसे प्रताशीभका भय हुआ को उसने नाता माहको रक्षांके विधे प्रार्थना की । नाना साहकने यहाँ अपने विभिन्न कारके चारों ओर एकत्र कर विधे । सामही उसने

कानपुरने रिदेश छछनजने बोड़ी औरउसेना संसायी भीर तुर्गने भोजनकी सामग्री एकत्र करा ली । नगरके जोत-भार्य, मुसलसात भीर

सामग्री पुरुष करा थी। न नगर के जीत-आप, मुलस्या आहं सिंगाहो---वह के कुंप्योर्थ एडज हाते थे। व क्येजनाड अनुसान इसीले कमाया जा मरुजा है कि देशायें भी जो नायनेडा काम करती थीं सीमितिक होकर मिमा-दियांके क्यों जिल करती थी। १०० वेश (२० मी) को देहडा दिन था। वर ग्र. इं विचारने प्रमाश्चिम अविवार्य था किन्यू यह दिन मानितने ध्यात का स्तार्थ के स्तार्थ कराहित कर किन्य स्तार्थ था। योग महत्य प्यास कान्यार्थ के २ वेश ५ जरो को सेनाने विश्वार्य का दिवस था। योग महत्य

निश दियोंने भाग साहबको अपना बादसाह अंगीकार कर लिया । मूथेदार

मैनिक रहे और माना माहरके कैमार्वे जा पह थे।

निक्कासिंह सेनाका जनरङ नियत किया गया। अब नाना साहबने मिस्टर स्नू को
हिस्स भेजा कि दूसरे दिन तुमरर भाकमप्त होगा। दुर्गेगर आकनाना नाहबका मध हुआ। अंग्रेजॉनि जहाँ तक हो सका सामना किया, परन्तु
नेदल वहाँ विधामसे रहना, कहाँ दुतनी कडीर गरमी और तोपके
सोजॉडा प्रतिजन मध है

इयर लोगोंका उत्तार बड़ गया। बानके लोग भी वानासाहबके अपने के नीचे एकब होने लगे। रियनो अपने हायांसे नियादियों को बल तथा दूध पहुंवातो थीं। वह सिराही एक बाते थे तो हट आते थे। ऐमा कई दिन होता रहा। नाना साहबन्ने लोगोंकी सम्मतिके अनुसार नगरके प्रबन्धके लिये अध्यक्ष और न्यायाधीस रियर कर दिये। ११ आपाइ (२५ वृन) को सर्वधा निरास होकर सर छू वे सिर्ध्य प्रक दिये। ११ आपाइ (२५ वृन) को सर्वधा निरास होकर सर छू वे सिर्ध्य प्रक इंग विरास होकर सर छू वे सिर्ध्य प्रक दिये। ११ आपाइ (२७ वृन) को संग्रें नाम साहब्ब के अधिकारमें दे दें और सब अभे व हलाहाबाद पहुंचा दिये वार्ष। १३ आपाइ (२७ वृन) को संग्रें वार्षों समार होकर इत्याहाबाद वानेवाले थे। धाटरर सहस्रों दासों प्रक पृक्त थे। नाम साहब्ब सेना ना वही विध्यान थी। इस जनसमूहमें प्लास और इलाहाबादके जिलों सेना साहब्ब नाम मुनकर सैकड़ों प्रक्र अनुसुमें आपे थे। ये वे लोग थे जिनके सम्यन्थियों, वालकों या विधानी सेनापत बोलकों आपो थे। ये वे लोग थे जिनके सम्यन्थियों, वालकों या विधानी सेनापत बोलकों आपो थे। ये वे लोग थे जिनके सम्यन्थियों, वालकों या विधानी सेनापत बोलकों आपो थे। ये वे लोग थे जिनके सम्यन्थियों, वालकों या विधानी सेनापत बोलकों आपो थे। ये वे लोग थे विधान सेना स्वार्थ के साम सेनापत बोलकों सेनापत बोलकों साम सेनापत बोलकों सेनापत बोलकों साम सेनापत बोलकों साम सेनापत बोलकों साम सेनापत बोलकों सेनापत बोलकों साम सेनापत बोलकों साम सेनापत बोलकों साम सेनापत बोलकों साम सेनापत बोलकों सेनापत सेनापत बोलकों सेनापत बोलकों सेनापत बोलकों सेनापत सेन

भंत्रे बॉक्टे से जानेके लिये विशेष नीसार्थे तैयार का नायी थी। उनमें भोजन भादिकी सामझो भी रसी गयो थी। अंग्रेज कित्रमें और वर्ष्य पास्तिकरोंने विद्यालय वहां लाये गये। जब वे नायोंने पैठे तो सहसा जनसमूहसे 'आरो वन समूहते' किरंगीकों ' के सारहके साथ गोलियोंको वर्षा होने लगी। उप्तेजना किरंगीकों ' के सारहके साथ गोलियोंको वर्षा होने लगी। उप्तेजना किरंगीकों ' के सारहके भार में नित्रेज हो निहीं में हुए एहे और हुवकर मर गये। जाना साहब भारने अपन्यों यह उस्तेजनायार निला तो उसने तत्काल अधारिहोंको भेजा कि अवकार्यों तथा बच्चोंको की हुवान न पहुँचे। इस आजाके पहुँचनेरा १९५ अवलार्ये और वस्ते जलके उस्तेने स्वार्थ भीर वस्ते पहुँचनेरा १९५ अवलार्ये और वस्तेण भीरा वस्ते पहुँचनेरा १९५ अवलार्ये और वस्ते पहुँचनेरा १९५ अवलार्ये और वस्ते पहुँचनेरा १९५ अवलार्ये और वस्ते पहुँचनेरा १९५ अवलार्ये भीरा वस्ते पहुँचनेरा १९५ अवलार्ये पहुँचनेरा १९५ अवल

हली प्रकार २९ ज्वेष्ठ ( ४ जूब ) को छोग जांगोमें गठे । छहनीवाईको रावी जांगे हो राजा भागोकार कर लिया और दुर्गेयर अधिकार करके सीसे अधिक सर्मानां भन्ने मोंको कैद कर यह विशेष सुवाया गया कि इसका जांगीको कोई अभिकार न या इसलिये सबका सिर सरोरसे पूर्वकृतिका बाव ।

न्याव भवश्यों निहाननसे तासने के कारच उत्तनक देता बहुत असन्तुष्ट थे। सर हेन्सी तार्रम्म वो अवश्यका चीक शास्त्रित स्वादा गया पा बहु असन्तुष्ट थे। उनने ठीगोंको प्रमुक करनेका हैर प्रकारते यस्त्र किया पर उनमें अनन्तीय बहुता हो गया। मीलवी बहुनदुसाह नामक एक बहुँ नेताको एकहुकर चोलोंको आहा हो गया। दिश्लीके समाचार आयेके प्रशाद पर हेन्सी उत्तरमंत्रे आह्म- श्री रवी काल धर्मान होता सवा सिवाही एक दूमरेरर दोवारीयर करते लगे। नव्हींने नगरि धरावा दुवर्षीको कृत्वा को मारान कर दिया। नीमक्ये नेना बहलातीको आज्ञान नामकर एक सामर्थ चली यारी। हमपर १ मादर १ १४ असका) को निकल्पन लेना लेकर क्यार जा चृता। देशी सीतिक कड़ी चीरामें लड़े पर सब करकर मर यो। इस निवनको चौंकर सेनाका दिल और वह गया, दूसर देशी सिवादियोंने समाधित केंद्र गर्या। यह आंक्सोनाने चार आगोर्स दिसीयर आक्रमण करनेका क्याय किया।

२९ भावपद ( १४ सितनबर) को यह धावा हुआ। सिराही होग बहुत पीरतासे छड़े। जितने अजेज अफ़सर सारे सपे। जिक एक चीमाई दिछी उनके अधिकारमें आया। निकटसन दूकमी होजर अस्टातमें पहा

िद्रापर भाजनवर्ष था । जवानसेनापति इनना अवश्रीत हुआ कि उसने पेर उस सेना चाहा । जब विकल्पनको यह बात जात हुई तो

रंग योर मिराइशि कहा "प्ययदार पांछे न इत्या । जो अन्य अपी गाँवि है कि मैं विलानको बात्र मोडोंको सार हूँ। " ऐसे समयमें अपूरत्ति वीस्ति हुँ। अगतः वार्षि निभव हुना कि हिन्दुर्शन अप्रकार करना पार्थि । हुन्ति के सम्प्रकों के स्वाप्त हुना कि हिन्दुर्शन अप्रकार करना पार्थि । हुन्ति की सिराइशि हो इत्य हो गये । कुछ हो दिन्ने को छोत्र पार्थि में अपि कुछ हात्रे विश्व में या निम्म व था । ऐसी दस्तार्थि भी विपादी विश्व छोत्र के अपी के से सिराइशि हो प्रमाद परि । अपीय (पार्थि विश्व छोत्र के अपीय अपित्र के अपीय (पार्थ के अपित्र के अपीय असित्र किया । वह नक के यह तीन पीयाई नगर असे मोडों के हाथ आया । वण्टनतीन वाह्माह से अपीय विश्व हो हो हो से से अपीय विश्व हो हो हो से अपीय । स्वाप्त के स्वाप्त के से अपीय से अपीय विश्व हो से स्वाप्त की से अपीय से अपीय विश्व हो से स्वाप्त से अपीय से अप

नारप्राह्म मानन- सचा। उनने यह नाहेस स्वीकार व किया प्रश्नुत हासी सर्वाच वहार नामक पुरू व्यक्तिका करून प्रान्तर राने आर्थ पारके आंक्टरोताके कंपीयक हिया। यह हाजी कहा जीक्टरोताके निमंत्र हुमा था। बाहरातको कंपक जारपक्काक क्यन हिया गया। हजारी

ासका दुक्ता पार्श वास्त्रवाहरूको कथक आराराखाका वर्षण रहिया गर्या। १५००० स्थानने बाहताहरू हो पुत्रों भीर एक पीजको राष्ट्रपुत्र दिखा | देशपरने तीर्योत्री गोडीले उड़ा दिखा। दिखीकें हतनी सूट शाद हुई कि नादितशाहको सूट भी स्वकें मानने मान हो गयी। दिखीकें भाग्यतें लहाने यही दिखा चढ़ा भारा है।

कु दिन पाइन कुर्व मिस्ल सेनाजी सहापनासे अंग्रेजीके हाथ भागपी, कुर दिन पश्चार भागे कींजु स्वर्ण कम्काने से ह्याहासार भागवा। भागवारा घर्ष-मके साथ तुन्न माना होताला था। व्यक्ति होता क्लान हेवाहक के ताले मोतार रूपाहासार भा पत्नेची। भव बाद सारी सेना कानगुरकी भोर थड़ी। रूपने पूर्व साथ प्रमाहार भेज निवारिकों निवार का विद्या सवा। वानावार बह समाधार पुनस्कार क्षा वित्तेवार्थ नेवाह दुवा। वन स्वयन कुत्र गुरूबर भी कहे। यो ग्रेस मंत्रे में हिस्मोंकी ओरसे पत्र छेकर बारहे थे। उनका वन कर दिया गया। साथ हो वह भी निभय हुआ कि उन अंग्रेज़ हित्योंका भी वध कर दवा वाय। कानपुरहर हो वह स्थान है वहांपर पह नृशंस कार्य किया गया।

१ धारन (१३ जुलाई) को हैपलाक कानपुर पहुंचा। यशापि नाना साहबकी सेना बढ़ो बीरता और निर्भयताले लड़ी सपापि क्षेत्र अंग्रेज़ों हे हाप रहा। कान-पुरस्य अंग्रेज़ोंका अधिकार होगया। नाना साहब अपना कीय कानपुरस्य क्षेत्रों- आदि लेकर भागा गया। धानपुरने अगयित पुरुष खांतीपर का क्षित्र, लटका दिये गये। जनस्व नीक भी सेना लेकर कानपुर आ-पहुंचा। हैपलाकने नीलको कानपुरने छोड़कर स्वयं जलनककी

धोर बड़नेका विचार किया ।

खलन जाँ नियास वाजिद अलोका पुत्र सिहासन पर पंताया गया। यह अभी द्वा भा अतप्त उसकी माता उसकी संरक्षिका बनायो गया। ऐसा प्रतीत होता है कि लखन जाँ वस समय कोई योग्य पुक्र न था जो सिपाहि-कारत सकता का बाँको अपने बतामें रख सकता। किर मी जुळ सिपाहियोंने रहस ग्रीव उन्हें लौदना पहा। इसके उपराना सिपाहियोंने अनेक पार कारण उन्हें लौदना पहा। इसके उपराना सिपाहियोंने अनेक पार हाहनामाइटसे रेज़ि उन्होंको उदानेका पत्न किया किया हुया। इसके मर जावेपर इतिकासी नियुक्ति हुई। ऑप्टरेसन इति व्यवस्थित थी कि सेनापिक्स मर जावेपर इतिकासी नियुक्ति हुई। ऑपटरेसन इति व्यवस्थित थी कि सेनापिक्स मर जावेपर इतिकासी नियुक्ति हुई। ऑपटरेसन इति स्वपंति था। ऑपटरेसनाको, ढोक नियासाकी दसामें, जनस्त ईपकाकके आगमनको सूचना मिसी, पर हैपलाकको अस-क्त होकर कास्तुर लौदना पहा। मार्गमें पुक्र मानकेलोग उन साई पुन् और उन्होंने उसका मार्ग संबंधा रोक दिया। इसका परिधास यह दुआं कि अपथके सदुर और भूमि-हारोंने इसे अक्षेत्रोंकी पराजय समसकत स्थलनक इरवारिक अथोनता स्वीकार कर ली।

हैयताक 1 भादपद ( 19 भगस्त ) को नाना साहयकी सेनासे युद्ध करनेके लिये गमा। यही कविनतासे उसने उसे परास्त किया। उसने कलकत्ते लिय भेजा कि विना और सहायताके में कुछ न कर सक्ष्मा।

४ भारियन (२० सिवन्यर ) को हैयजाकने सेना लेकर प्रस्थान किया, श्रीर मार्गेम वहां करी किसी भूमिहारने सामना किया बसका वर्ष करता हुआ, प्रामीको बस्तावा सस्तवक पास वा पहुंचा । धारुनपाग्म पुरुषर तुमुख

त्रवनहरू विवय युद्ध हुआ। सम्राममें बनाल नोल मारा गया। सिताहियाँने इंबलाइकी सेवाको भी घेर लिया। अब सब औरसे सेनायें स्वतन्त्रको वर्ती। बया सेवाय्यक्ष डैम्पबैड भी इंडक्तोसे लखनक पहुंच गया। चार दिन निरम्तर मर्थकर रक्ष्यातके पक्षात्र मैद्रान अञ्चे ब्रोंके हाथ रहा। ब्रांक विवयक ममय बनाल हेवेलाक व्यापस्त हो कर मर गया। हुनती बड़ी विनड़के प्रमान भी ठफानक मगहका केना आसी रोप मा। कर-दुर्सि एक भोर बड़ा आशी पड़ उन्हम हो बचना। 'यह नामन समुहका कुट मानियम-पोरी था। नारियार दोवीने बननुदारी पराजपके उत्तरामन सुद्धाकरणी उत्तर' मोननेसे इनकी योधना दिवारी कि नाम भाइनो को सेनावयक जगा दिया। जर

द्वारी बार कानपुर्वे पराज्य हुई भी तीतिया दोपी जालिया गांविया रोपी पहुंचा। स्मने बहोडी सेनाको कपने माण कर रिपा, सिर दूसरे मैनिकोंडो गुरुष करके स्थने कारपीडे दुर्गपर व्यक्तिस स्

दूसरे निकेतीको एकम करके उपने काररीके दूसरेर सरिकार का रिल्पा। कानपुरी भोगस्सेनाका सेनापति चकताम वा। शारियाने उसे पास्टा कर कानपुरको पासी कर विचा। सेनाप्त्रक, कैम्पपैत कानपुर पहुंचा। दो दिन सरिवार कैम्पपैत के सामने कहा रहा।

१० नार्तानी (१ दिमानद) को तीतियाओं सेना पराजित हुई। इन वे नररास्त्र कैमपेदनने अलीगढ़, हराया, फार्डरायाद और अयोग्याओं दिख्यि किया। इसी जंगकहादुरकी नेपाओं सेनाने कड़ी पीरामणं अंत्रों सरकारबी महापता की। सेनावे निज्ञ शिक्ष भाग था कानाक आ चुन्हें ।

छरतन नगर के अन्दर एक ही नेता काम करनेवाला था और यह फैनामाइका मीळवी अहमदशाह था । जब र माज (३५ जनवरी) की सुचना आधी कि

आंत्रसीना कानपुरते चन चुकी है तो उसने कॉमिट (ममा) थी १, मीतनी जारमस्तान भिक्ष भिक्ष सामातिगींड कारण कड निर्णय न उधा। स्तरी

अने हे ही अपने आदमी केवा युद्ध महाम्म कर दिया। यह इक्सी हो तथा और वड़ी यहाता तथा धौरताले उसके लिगाडी वसे कर काथे । धोने दिन पक्षात स्वरम हो यर पहांचा। अध्यापा वह कहता था, 'परन साम्बंद है, पिरिशति चाहे जैमी ही हो। धानता केवर देखां हो तथा हो। घायो। अहमन प्रावति दिर रहे यह मनुष्यों को एक्षण काहे नगरपर चात्रा किया। आंक्ष्म संसति अवका मामना किया। अब उनमेले अनेक लारे तरे तो मोजबोने आग कर अपने प्रावति वस्ति हो।

स्वनार्म भी रिल्लीके पट्टम हुङ मार हुई । महब्बी अब क्षेपीगर बड़े। पैगर्माका वच कुमा। मीजवी भाग कर क्हेज्यक जा पहुंचा। उसके द्वीरिक अमंत्री सेमाओं तोवीं और क्वायदक्षणीके सामग्रेण सहस्मके। इसकिये दुव आरासन कर बतने गरिला गुहु-प्रमाणी हुस्को। महाचार में यह पेता माराज हैं कि एक होर्से एंता स्वाराणिका जो भी साम सेमाज सामना किया प्रमुख मनस्क इन्ह मारा प्रमा वह सरकाना न हुई तो हरकाणिक अपने रिराहर लेकर मारा गया।

भोग्जिना वाष्ट्रवांपुरको वा रही थां क्योंकि जीज्डो आनस्ताह थीर नाना साइव यहां विकास थे। परम्नु वह देना समीर पहेंची वो दोनों नेवा दुर्ग-विकास कर बंदिन वेचे गये। परिमीय व्यापीय वार्षायुर्वित रागर स्वाप या। आंतरीय वरिमीयी और खूरी। असने बाहर त्यारको पर सिया। वार्षेक सनुष्य गामो करनेवर सेवार हो गये और सम्बन्धन गोर्थोंके सामने देहि गोहरू ाय दिने। एक गुरुषो स्वब्रके सनान पड़ा या कि सेनात्मक्ष कैरावेड उसके पासते इस। दपने काटकर कैमनेटार आकरण किया, परस्तु एक सिस्त साम भा जिसने ग्रामीका जिर काट बाजा। २४ वैसास (असर्ट्) रेडॉमें वेनेस को स्वीवहादुर सी और सब नेता बरेसीसे निक्ट गरे। जब

भंगे जांकी सेना बरेलीमें प्रविष्ट हुई तो जीवजाने साह्यहा-(पर अधिकार कर दिया। वहां थोड़ी आंकतेना पढ़ी थी, उसने उसे ब्याइक म दिया। शेष नेता भी वहां पहुंच गये और उन्होंने सब ओरने दियाहियों की रेश एकप कर की। भांकतेना सुद्ध करने के किये भेगी गयी, मौठसी उसका अमना करता हुआ अन्यसे जा विक्रका। उस समय उसने इसके भूनिहार अगताथ पिंडमें सहायका सीती। उसने सीवग्री के सुद्धा भेगा और धीवते उपका तिर काटकर अफलतेनामें पहुंचा दिया। इसके बरके उसे प्रथास महस्य करता तिरतीयिक निजा। स्सानक अधीन होनेरर एक प्रकारते इस हस्यक्त समानि हो गयी; पर भर्म ने सरहारको एक वसेने अधिक वीतिपारीनी भांति नेताभी के उसानेमें सता।

विहार भी हम हळाजली सुम्य न या। मिलाहियों ही सेना दानातुरमें थी पर बहु नगर पदका था। यहाँके कोगोंमें सी धान्दोलनकी चर्चा वह गयी। कमिहनर टेलरने बड़ी योगजासे पदनेकी आरमभमें ही द्वा देवा रिहार ! इन वन चाहा। पुलिसके एक जमादार वाला प्रजीकी पकड़कर चाली दी गयी. और कलिएया पले आहमियों की सिसंगार्स

पुत्तार रममें तीन मौलिविमों पड़ दिला। इसका एव यह हुआ कि भीर अली नासक एक पुत्तक-विकेताने आंडा लाइ करके गिलांकी जला दिया। मिस्सोंकी सेना तत्काल वहीं व्यक्तित्व हो गयी और उसने सब कोनाहत साम्य कर दिया। पीर अलोकी कांसी हो गयी। दानापुरके लोगोंने जगरांगपुरके रहेत कुंबर सिहको अपना नेता बना लिया, और आसको जा वेसा। वहीं दुर्गों मोड़ोंनी भोगें हो भीर सिक्य सेना था। जब पानोक अनाव हो गया तो सिस्सोंने २४ धर्मके भीजर नवा कुंबर पोंच दिया। १३ धर्मक प्राप्त हो गया तो सिस्सोंने २४ धर्मके भीजर नवा कुंबर पोंच दिया। १३ धर्मक प्राप्त होने सबकी सार दिया। धोगोंगके तुमल पुत्त हुंबर। सिहका प्राप्त होने सबकी सार दिया। धोगोंगके तुमल पुत्त हुंबर। किसी उसके सिहका मोज प्राप्त होने सबकी सार दिया। बोगोंगके तुमल पुत्त हुंबर। इन्हें भी कांगोंगके तुमल पुत्त हुंबर। इन्हेंबर सिक्स अपने सिमाही लेकर बनके और बज पहा। उनहीं लेका के सान सिह सिहका भीजा गया। कुंबरसिंह पांचे हुंबर सिहका भीजा गया। कुंबरसिंह पांचे पांचे (२८ सार्च) जो रसे पुरा लाई

ानजा। यहाँ जु बरानहरू १४ चेंद्र (२४ मार्च) हो उसे तुरी ताह जुरानिश्र रागदेन पराजित किया और स्वयं प्रशासको और चल पहा। जब भारतमेना सब ओरसे आजन गढ़ आ पहुँचो तो कुंबानिहने सीटने हुए जबहोताहुरको और यस्थान किया। अद्वेजी सेना उसका पीजा बर रही

स्तरन हुए वनश्राद्धिका भार अस्थान किया । अद्भ जा सन्य उनका राज्य कर रहा यो । भागीरपी नहींसे उनके सिशाही पार हो रहे थे । उनी समय कु वानिहर्ण कर्लाहरर एक गोली क्यो । उनने अपनी ततकास्त्रे यह हाथ काटकर संपास कात सारे सैम्पिपकष्में एक भी ऐगर भाइनी नहीं वा वो बोरवा और समस्त्रीतिमें इन्तरिक्ष के तुष्य कहा जा सके। इन्तरिक्ष के महनेवर कपका छोटा आई धमरिष्ह भी बड़ी बीरवासे सामना करता रहत, पर अन्तरी निरास होकर कहीं चका गया।

जगदीशपुर के बाद झांचीका किय आता है। यहाँ छप्रभीवाई राजी स्वीहत

ही प्रजी थी । वह बड़ी पोन्य और नीतिविद्यण स्त्री थीं ! उसने निश्चय कर लिया या कि जबतक में श्रीवित है कांनी नहीं दुगी । सर द्वारोन कांसीकी की सीपर प्राणकार और भेजा गया । इसके साथ आंख्यसंबाके अतिरिक्त सहाप, बारवर्ड, हैदरायाद थार श्रीपालकी देशी सेना भी थी। यह हेना ६ चैत्र (२० मार्च,) को आंसीके निकट पहुंची। मार्गर्से इसे बड़ा कर हुआ ार्वीकि हानीकी भाषासे इसद आदिके सब पदार्थ नष्ट कर दिये गये थे। रागीने कहीं युक्तका पत्तातक दिखायी व देवा था। परन्तु निम्पिया, और ीरी के राजाने मार्गकी सब सामग्री प्रस्तुत कर दी । सैनिक, निकटस्थ भूमिहार शीर गुक्छकेदार, कांसीमें पृक्षत्र होकर सामना करनेके जिए शैवार हो गये । भाग्यसेनाने । चेन (२४ मार्च) से पुर्वाम जीजावारी आरम्भ को । राती स्वयं इधर रचर राती और सैनिकोंका बरलाह कहाती थी । अन्तलें ३० चैन (१९ मार्च) को तीरकसेना दुर्गमें प्रविष्ट हो गयी। नगरमें सर्वसाधारवका वष हुआ। मारा ागर बजड़ गया । इस दु:लड़े समवधें तांतिया डोवी अपने निपाही किये सांती रा पर्वचा पर उसके सिपाडियोंने बड़ी कायरवा दिखायी। रानीने जब कांचीको ह द्या देखी तो इसके नेत्रींने अञ्चलता यह चली । अन्तर्से राजिको सब सादगी-ही सम्मविसे चुने हुए सवार से हाबीपर चड़कर यह पहांसे निकल काररीकी और ाळी । आंक्स सेनापतिने उसका पीठा किया । ज्यों ही वह राजी है सामने भागी ानीने तलवारसे बार किया, वह जस्मी होकर समिपर मिर पहा । भरायुक् क्षात् रावी निकल गयी और शबिकी कारतील जा पहुंची । उसका घोषा सी मीठले ाबिक दीइना भाषा था । पहुंचने ही भूमितर मिर वहा और सर गया । पहारर ामी और विदिया टांपीने पुन. युद्धी विपाश थी । आंख्यसंनाका एक और मारा (न्देटमण्डको भोर भेजा गया था। अपने बान्दाके नगवको प्राजित किया। र नवास भी भागकर काळी का लगा।

ह्यों हे सेना केहर आया । उसने तांतिया टोर्या हो परावित हिया। तांतियाटोरो परस्य मत्रभेद्दे कारण चता गया । यसुना के तटसर कांसोको रात्तिन सुद्देश्वर पहने, भांकसैनिकीको परास्त किया । आसी दिन पना वच्छे असी से सेना को पुढ़्य कर स्टूरीज़ किर आ गया । इस बार उसने अस्या कस्थीयर अधिकार कर विया परन्तु, सबसाहय, वान्याका नवाव

भीर रानो तथा उनके सब साथी बहांसे निकल गये। लांनिया ग्वाहियरसे हुए सेना एकत्र करके गोजलपुरमें इनसे भा मिला। अवस्थ ग्वाहियरको पन पड़े । यहां सिन्धिया अवनी तीचें सेक्ट इनके विरुद्ध भाषा । सनी रसाहा छैडर स्मार हुट पड़ी और उमने उसड़ी सेवाड़ों मगा दिया। सिन्धिया वहांसे भागत्र धामरा परुचा । म्वालिपरके सब लोग, सरदार और राकुर पंगवाकी और था गरे । इस प्रकार तांतियाने सैन्यविष्ठप्रका एक और प्रवा केन्त्र-स्थान बना विया । उत्तरमें इ.रोज़ निन्धियाको माथ लिवे अरनी सेनाके साथ व्यालियर आ पहुंचा । नांतियाद्येयो सामे बड़ा । सामें अपने गुद्रवस्त्र घारणहर सामना करनेके जिये वैपार हो गयो । उसकी महायिका दो और सिलायों मन्दिरा और काना थीं। रिके मोहाबतेरर बनरत स्मिय था। अब वह आक्रमण हरता तुप्र रानी पदी बीरवासे उसका उत्तर देवी। इस प्रकार ३ आगाउ (13 वून) को स्निपको कींचे इटना पड़ा । ४ आपाड़ ( १८ तुन ) की फिर उनने आजनाय किया । रानी भी बष्पार थी, किन्तु इसके पीछेसे छुरोड़की सेना आ रही थी। रानी अरने कतियय सवार लेकर आंख्यसेनामेंसे निक्य मानी। एक अंबीज़ सिराशीने उसकी सलीकी मार बाह्य । वह रानोंके हाथसे मारा गया । रानी निक्की वा रही थी, अंद्री व नियातो पीछा कर रहे थे। मार्गमें पूछ नाता पहा । थोड्रा नया था, वहीं अह गया । इत्तरेमें भारत सैनिक भा पहुंचे। सनीने दुखवारले सामना किया किना पाउसे पुक्र तकतार उनके फिरसर खर्मा। रक्तने मरी हुई वह नीचे गिर पही। पुक नौबर उसे उसकर पामको कुटियाने ले गया । वहांपर बाबा गंगाहाम द्वारा स'हमें वक राते वानेस्र वसकी भारमाने इस नघर शरीरको छोड़ दिया । रानीका शरीर म्बडे क्यनाबुक्तर शीम ही बड़ा दिया गया । इस मकार यह बीर स्त्री २३ वर्षकी मायमें अपने आंदरमें एक चमत्कार दिला गयी। कोलापुर, वयलपुर इत्यादिमें मो शीर दुआ पर बांझ ही दुआ दिया गया । निज्ञानको सैताने हैदराबादको सर्वथा तर्वाक्षत रखा ।

- was the same

रिया भीर स्वयं अपने सावियों महित व वैसाल (१२ धर्में क्षेत्र) को मार्गामार्मि प्रिय हुआ। असे नृति सेना दूसरे दिन सामना करने के किये आ पहुंची। वर्षी कुँ परिवृद्ध स्वयं से असे से से भी धर्मे भी है, किर भी वे हुए योगार्स कर कि आंगार्सिना के पांत नवा कुँ वर्षी के आंगार्सिना के पांत नवा कुँ वर्षी के आंगार्सिना के पांत नवा कुँ वर्षी के स्वयं का स्वात्र के सामार्ग मार्ग हम कु विश्व के पांतर कुँ वर्षी के स्वयं होता से सी सामा गया। हम कु विश्व के पांतर किया किया कुँ वर्षी के साम रिवेश किर सुना हिंदी किया हम कु विश्व के सामार्ग कुँ वर्षी के सामार्ग किया।

सारं रीम्पविष्यवमं पृक्षभो ऐसा आदमी नहीं या जो बीरता और समस्पतिषे हु वर्गने इसे तुरव कहा जा सके। कुंबरनिंहके मरनेपर उपका छोटा आई अमसिंह भी बड़ी वीरतारे सामना फरना हहा, पर अन्तर्से निरास होस्ट कहीं चना स्वां।

जगरीशपुर के बाद लांगी का कम भागा है। यहां लहनीशाई हाती हंगीहर हो चुकी थी। यह बड़ी बांग्य और नीतिनियुग दश्री थी। उसने निश्चय पर तिया था कि जागा करें श्रीतिन के अंशी नहीं गंगी। स्वरण की सोनीसी

का पुत्रा चार चार मारा आदा सारामानूण दत्ता चार उत्तर तकार करा करा का कि जागा की श्रीवन के सार्चित में द्वीरा शर करा की त्यंतरा श्रीचका मारा अन्य ताच्या आपित के भौतीरक महान् स्वार्ड, हैदराशा और भौता के चित्र में भौता में से भी मारा की सेता ६ चैत्र (२० मार्च) के भौतीक निकट बहुची। मार्गने हुचे बड़ा कह हुना

द्वांज्ञ सेना लेकर आया । इसने तांतिया टोपीको पराजित किया। तांतियाटोपी परस्पर मतभेदके कारण चलो गया। यशुनाके तटपर कांसीको रागीने युद्धचस्त्र पहने, आंख्यीनिकॉको परास्त किया। अगले दिन रानी तर्मा नार्मी सेनाको एकत्र कर छत्त्रोज़ फिर आ गया। इस बार उसने बोरता कांचीपर अधिकार कर लिया परन्त, राव साहब, यान्द्राका नवान और रानी तथा उनके सब साथी पहाँसे निकल गये। तांनिया

खालियरसे कुछ सेना एकव करके गोपालपुरमें इनसे भा मिला। अवसव म्यालियरको पल पढ़े। बहां सिन्धिया अपनी तोषे लेकर हुनके यिठय आया। रानी रसाला छेकर इसपर टूट पढ़ी और उसने उसकी सेनाको अगा दिया। सिन्धिया पहांसे भागकर आगरा पहुंचा । व्यालियरके सब लोग, तरदार और ठाकुर पेरापाकी और भा गये । इस प्रकार तोतियाने सैन्यविष्ठपका एक और यहा छेन्द्र-स्थान बना किया। उभरसे झुरोज़ सिन्धियाको साथ लिपे अपनी सेनाके साथ ग्यालियर आ पहुंचा । नांतियादोषो आगे बढ़ा । रानी अपने गुद्धबस्य धारणकर सामना करने के लिये तैवार हो गयो। उसकी सहाविका दो और सखियां मन्दिरा और काना थीं। इनके मोकावलेवर जनरल स्मिष था। जब वह आक्रमण फरता तब रानो बडी बीरतासे उतका उत्तर देती। इस प्रकार ३ आपाइ (१० तून) को स्मिथको पाँउ हटना परा १४ आपाद ( १८ जून ) को फिर उसने आक्रमच किया। रानी भी सप्यार थी, किन्तु उसके पीउसे छ रोज़की सेना आ रही थी । रानी अरने दनियय सवार लेकर आंग्लसेनामेंसे निकल भागी। एक अंब्रोज़ लिपाइनि उसकी सलीकी मार हाला। यह रानीके हाथसे मारा गया। रानी निकली जा रही थी, अंग्रेज निराही पीढ़ा कर रहे थे। मार्गमें एक बाला पड़ा। घोड़ा क्या था, यहीं अड़ गया। इतनेमें और सैनिक का पहुंचे । रानीने वल्यारले सामना किया किन्तु पंछित एक तलबार उसके शिरपर खनी। रकते भरी हुई यह नीचे गिर पड़ी। एक नौकर उसे श्टाकर पासकी कृटियामें छे गया । पहांपर बाबा गंगादाल द्वारा मुहसे जल बाले जानेपर उसकी आत्माने हुन नधर धारीरको छोड़ दिया । रानीका धारीर इनके क्यनातुमार सीध ही जवा दिया गया । इस प्रकार यह बीर स्वी २३ वर्ष की भावमें अपने अध्यमें एक बनाहार दिखा गर्या । कोटापुर, बन्दरपुर हत्यादिने भी शोह हुआ पर श्रीप्र ही हवा दिवा गया । विज्ञानकी मैदान है दरशबादको सर्वधा सुरक्षित रथा।

- Lugar & Ballone -

#### कम्पनीके राज्यकी समाप्ति ।

इसके परचान् सवत् १९१५ के १५ कार्तिक (१ नतश्वर १८५८ ई०) को कारती मरकारकी समाप्ति कर राजेथरी विक्टोरियाने भारतका राज्य अपने दायमें विया। एक बद्दा घोषणापत्र प्रकाशित कर मारे देशमें बीटा गया जिनमें महारांना विषटोर्गर- उन सबको क्षमा श्री गयी जो सरकारक विकास लड़े थे । प्रतिकार्ये

की नवीं कि अविष्यमें कियी राजाकी रियामत तम्त्र नहीं की जायगी, किसोडे धर्ममें हस्तक्षेत्र नहीं किया जारेगा, सब्हे विना किनी पश्चातके पर दिते जावेंगे, इत्यादि। धर्मारं पूर्व दार्तधना होगी.

इधर दिनपर दिन विश्वोद्दका दूमन होते देख नानासाहत अवध्वी येगम आहि

नेपालमें पहुंचे। उनके साथ पत्राल, साउ सहस्त मैनिक भी विरीनियों हा नेपाल- थे । उन्हें आशा थी कि नेपालका आर्य राजा हमारी सहायना करेगा, पर जंगवहातुरने उन्हें आश्रय देनेसे भी इन्कार कर दिया। तम्

माना साइबने बडा कटोरपत्र लिला और कहा कि पदि नेपासका राजा हमारे साथ हो तो जो कुछ हम जीवें वह नेपालका राज्य होगा । साथ ही वह भी जिया कि इम जीवनेकी अवेका आयों हे हाथास मर जाना वसम समज दे हैं। इतस अगबहारूरने भारतसेनाको अपनी शियासनमें भा कर उनकी गृह करतेशी आहा दे ही । बहुनसे प्राप्तांमें भाग गये और वहाँ भूत्यों मर गये ।

साविया भभो छहता रहा । अन्तर्भ २५ चैत्र १९१५ (४ भन्नैक १४५९) स्रो बह पड़ड़ा गया और उसे कीमी दी गयी । इस प्रकार यह मुखन भारतमें भा

कर चटा गया। इसकी अस्प्रद्रात्माका कारण यह था वि तींदर श्रीकाणन्त्रमात वर्षे पूर्व क्ष्मी दुवीय संवासीने अमे होंके किहे पत्रावकी विजय की थी । अब बहुला छेने के लिये पंजादियोंने पन है

धिय भी विजय करा हो । इसके प्रधान चार्निक स्थानका स्थापित हो तथी ।

रियासनें सदा ह छित बच गयीं पर साथ ही भवें जी सरकारने सर्व माधारणका रास्त्र रखना बन्द कर दिया । इसका एक बड़ा परिमान वह हुआ कि ऑस्टरपान उम मनव जासकडी विश्वव करवेड जिये जो उध्यारी वर रहा था, व्यवेश्यक्ष त्यान कर दिया । इस प्रकार जापान इस आक्रमणने बच्च गया ।

नुसानं प्रचान स्वभावतः शास्ति पूर्वे । सहस्रो दिवयकं भीर प्रवाही जब इस तुमानमें काम भावे । यर्बताबारकार उठाव प्रभाव erra rand हाना 🔡 या । यह शान्ति अद् शतान्त्री तक विरन्दर की सी ।

ति तुम्रवने नहनी अवे होते जान बट हर और वर्द अवसीतर अरेक-रास भरते रह दस । अने हैं जैसे इतियों सिनी इसने रही विशासान कें। विका रह यो कि अंबे होंके मालाने रहनेते को नव का, उते हुत करने के नाने तक रांने यह ननावे पत्ते कि हुठ देनों प्रोमी तत्तव हो बाद हो बादे हो भी भारतेली दुवक कर है पड़े। अर्थेप नहत्त्वके स्थाप्ति करवेश पहे क्स्स धाः

कां बैनेपहे अराम कार्ड एकित और किर कार्ड करिम बाहुसार हुमा। पर नंदर १६६६ (१६६६ ई०) उड रहा। आई वार्ष मुख्य संदर १५३ (१८१६ हैं) उक् लाई हिस्स मंसर १६६० (१८१० हैं) ठक और उन्हें रीस नरद् १९४१ (१८८४ हुं) उद्धरहा। उत्तरच्यर् वर्षे इच्चर, व्या वैन्यादेव, लाई पुरित्य लाई कहरे, जाई निया, बाई शार्डिक, और बाई बैन्सकोई करना रांच रांच रही है किने सहस्राय नियुक्त हुदू ।

गाई तिहर और रिस्टर साजर साउने अनुसारितस्थार साथ पुर हुआ। हिल मुल्याके नर करेल अन्ते पुत्राने काम काम हुम । स्वर १६६९ (१८०८ हैं) में शेरवज़ों रूसके साथ नित्र एस । उनते

मन्याके के इस महोत्रों हुन अनुनारिस्तारने प्रविद्व न होने हिये। इनस भारतवेराने बक्यानिसानमें प्रदेश दिया। शेरवजी दुविस्थान

माय करा । इति य सर वह बर करा । तर अन्तरे द्वा बाहर सनि निमान तिना एक। वह लिहानवार वैद्यार एक धीर एक धीर है बहुतर बाहुतने रिहिन्द किया बार । कुछ नायके महित यह बहुमर और उनके मानी नारे गरे । इन्डिरे क बीर पुर हिना बनारक हुछ। पाहर की हैई बाबे मारहराति स्या च्या :

हो देश बेहे परे हो अध्यान हिता है देश गरन पाल दिया। यह रत राजी मेरा केंक्ट वहाँ रहता। उनके अनुबनांकी सेनाको संबद १९६० के १६ महरूर ( इन्टिमर १००० हैं. ) को साहर हो। होल **हामर** खंद्रों संबारनेंसे अवर्ष्टर वित्रवद्धी बार्ड्डिक अवीर अयोग्नर वर्तने आन्त देखा कींग्र आही । अवर्तन रहरेत रहा देलिन और योज अलोर हुआ है। अने यह उनका दुन अलोर स्मित्रातो अनुसारितसम्बद्धा अलीत बना ।

कार्य अकरने सन्दर्भ मन्द्रियारा कां ( यह देव ) के दिवर है। दर्नेष कुत्र कर करत १६६६ (१३१६) में काई देवसके परवस्त्रावर्ग कॉमारिक दिना

दरा था। जिल तका अन्य (१०५६ हैन) में एक और बार के बोड़े राजरे दिशानिया दया। इस्त १९४२

(१८८९ हैं।) में स्वरंत स्वरंत राजन व दिना एक, मान्यकेत

महिना वर किया प्रेस और व्यक्ति त्या श्रीय हैह वर तेतुर मेर दिया गया।

## 'पाँचवाँ प्रकरण ।

#### ब्रिटिश-साम्राज्य

(बिटेश-साम्राज्य की कि कै बिल्क विशेषतामें भी कहा बुआहे । शास्त्रको आसारिक सना विशेषता इसीले प्रकट होती है कि इसने छोमोंके हृदयार वितना गामीर

प्रभाव उरुष दिया है। जनाय अप्ता हो भ्रमत जुता, इससे इक सायन्य नहीं अबते कह अनुसार-पिंद काम कर सकती है हमने हुने स्वाद-यरेंसे देमा कोई राज्य च्या जो इसना विस्कृत हो, और साव ही जिसने लोगों के इयुचर हुवता गहरा जमाव भी उरुष किया हो। इस जा सकता है कि इंप्य अरुरा अप्तीनक कारकी भिक्ष जिल्ल सालाओं के उद्देत हैं। ठीक है, क्लि प्रभा भा प्रमाण हुनारें समुक्त है। वही क्योंकों अपने हाजको सीना करागों के किये बड़े बड़े स्तम्म साई करोकों आवर्यक्वा पड़ी थी वहां आंख्याकों प्रावां ने पढ़ासाओं, रेकरे, जार, बाद और औरवाक्य आदि कोर्गोंको इस्ता समय गरिके

किसी देशका दूसरे देशदारा पराजिय होकर उसके अधीय रहना उसके छाम है छिप नहीं होता । दासरकों निस्तरनेंद्र बहुत कहे कहे दोण हैं। परस्तु इसके साथ हमें यह भी सानना पहला है कि जिटियागामके सक्या अनेक कामरापक

ज्ञतीय पकता

प्रभाव भारतवर्षवर पड़े हैं, चाहे वे स्रहरीतिसे हुए हों या अस्पष्ट रीतिसे। इनमें सबसे बड़ा अभाव जातीय एकता है। इमारे अन्दर

मारे देशको उस राजनीतिक पुरुताके सूत्रमें बांध दिना है जो इससे पूर्व इस देशमें नहीं राजी जाती थी !

हमारे अन्दर आतीरता ही उत्सव नहीं हुई नहिल भारतात्रके प्रभावसे हमारे नेय दूसरे संसारको देखनेके लिये भो सुत्र गये। इसमें कुछ भी सन्देह

नहीं कि कार्ड विकियन वैच्छिक जामनकलमें जिस कमेडीने रामकरारमें भंग्ने शिक्षा भारतकरोमें मचलित करनेका निश्चप किया उत्त-सन्तर्भ का विकार केदल पह या कि इस देशके पुराजन माहिलसे लोगोंका ब्यान हुए कर उन्हें भग्ने जो साहिल्यकी भीर नुका हैं।

इससे बबड़ी बातीयताको विश्वेस करके उन्हें अपने जातीय विचारीके ममाउमें लाता या, जिसका अर्थ दुसरे जावरोंमें उन्हें देशअर्मने पतित ( बी-नेजनजाइज़) करना था। परन्तु ऐसे साधन मदा दोआरी नजनरका कान देते हैं। यह नहीं दो मकता कि जहारर लोगोंको जानित्यसे निरानेकी चेटा की जा रही थी उन्हर अन्य विचारोंका प्रभाव मयेथेन न हो। परियान यह हुआ कि उसी निका द्वारा लोगोंने यन विचारोंको जाना जो कि हरिवर्षीय जानियोंक अन्दर कान कर रहे थे।

कार्यावर्तको उद्यक्ति रूप जाने और उपनी अवनिष्ठा एक बड़ा कारण यह सा कि आर्यावर्त्र समारसे अमहचाय जब अमहाय हतामें हो यथा। इससे आशी उद्यक्तिहा मार्ग बन्द हो यथा और भारतपर्य अवनत होते होते यहां वक भा रहुता।

यब हो पहार्थ परस्तर बकारों है तो मुक्की हमरेतर किया तथा प्रतिक्रिया होती हैं। यब हस्लामके साथ इस यातिने बेहर साथी तो हमरर हस्लामकी किया

हुई और उनके मुझाबतेरर उनके अन्दरते "मीतिकसां" उत्तव बदा स्टेरराष्ट्रगण हुई। धार्मिक पुनस्त्रात उन स्ववृद्ध परियान था। तुर सर्वे अध्यक्षम राज्य स्थापित करना उनकी एक राज्यनिक

सानिकार थी, जिसका बहाइराय है इस्थानिका तथा बाद इत्यादि जानियांको रियामनीके याचा जाता है। आंखरायको साथ दक्कर मानिक यो दीनी असारके परियास विकर्ष । धार्मिक दुवर न्यावक रूप आजनमाज, अवनुमाज, विवासीके क्या गोरक्षी स्था ह्यादिसे याचा जाता है। यानु आरत्वकेरर महत्ते अधिक जानक सांग्रह्मी स्था ह्यादिसे याचा जाता है। यानु आरत्वकेरर महत्ते अधिक जानक सांग्रह्मी स्था ह्यादिसे याचा जाता है। याची प्रतिकार स्थानिक प्राप्त अधिक जानक स्थानिक प्रतिकार अधिक जानक स्थानिक प्रतिकार कर्मा । जब कि मोरकाम दीने व्यक्ति स्थानिक स्थान

र्ष्ट और जया विचार को अजे आ सावक सारव राम रेपमे सन्धा पुत्रा । मानिकार सावकारिक भरिवार तथा समारताका है । इस पद्रापे पर्यापी अपन्य पांचे पहा थी । पहले पत्रीच सुक्रा है कि सहस्ते जोता

भारतार विशेषा । १००० प्रत्य के पुत्र के स्वाक वास भारतार पर्वा के सार्व्य कि प्रत्य वसाने विकित्त प्रत्ये प्राप्त के प्राप्त के प्रत्ये भारतार प्रतिक प्रत्ये सहायोग इस विवेदताको ताह विकास सहित

होते हे नहुत हुए माध्य एवड वर हामार भारत्य पर १०० क्षेत्र वरका अधारता वाधार वरहे तहे । हेर्रकार और हुण्यन्त्रको देन व्यक्ति सुन्नजात वन समे । जियके हाथने वक सावा वही स्थानी वन नाय । किरोनि कभी या ध्यान के बुक्त कि बनाय यो कुक राजनीतिक भनिवार दें। कार्ड रियन समम वाइस्सार सा जियने वहे सहे नगरीको नगरस्याग्य (पुनियान के क्षार राजनीतिक अधिकारों के सावा प्राप्त के स्वार दें। यो प्राप्त कि समस्य दिन सावा है कि स्थान सावा के स्थान है कि समस्य दिन सावा के स्थान के सावा के स्थान के सावा के सावा

दूब राज्य के चीन भी। बड़े के हैं। यनदीन भारनशसि रोका पन सूरत भीर भारत के तिला तथा वाणिक्यका मुक्त नष्ट करना इसका सबसे बढ़ा आरी काम है।

दिन प्रतिदिन हमारा भन पर रहा है। हमारी वर्णमान भनवारी भेदनी राज्यके राज यह कथन सर्वात सम्बद्ध समाधित होना है— 'यह शिक्त दिशा

निक्र भवा दिवाः नर राम्येको के मुर्गिक किया।" निर्मनास्य देती नक राज्य है का कार्या, नक राज्य है कार्या, नहीं सुद्धी कार्या क्षाया है। विकास मुक्क कार्या है। कार्या कार्य कार्या कार्य कार्या कार्य कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्य कार्या कार्या कार्या कार्य कार्या कार्य कार्या कार्य कार्या कार्य कार्या कार्य कार्

# ञ्चवाँ प्रकरण

वर्तमान भारतवर्ष ।

मोलहर्षी राताब्दीसे भारतके इतिहासका वर्तमान भाग धारम्म तुमा वर कि तोन नयी बहा राष्ट्रियां इस देगमें उत्तव हुई-प्यानिक पुनरस्वान, मुगु न सा-काम्यको स्थारना और हरिवर्षीय जानियोंका भारतवर्षी भागमन । भेजहर्षी रताधाने साहे सीन सी वर्षवर्यम्म इन गण्डियोंने अपना खाम जिया ।

प्रतिक प्रतिक पुनरुखानमे महाद्यामा स्थापन तथा किना कार्या । भारत्व

हुन, जो कि भरता कात स्पतीन कर सनाम हो गते । सुग गैं-का पहले अन्युद्ध हुआ और चिर उनकी भरवति बारंभ हुई। भनाको छड़ते जिड़ते इनको भी समाचित हो गयी। हरियपीय जातियोंका परस्तर गंमान हुआ जिसमें आंखजाति अधिक पोरन सिद्ध हुई और उसने अपने प्रकार सरसा-प्रीतिक अस्य समस्य मास्त्रियों के अर्जे नीया दिखाकर इस देगार भिकार कर दिया। संयुद्ध १६१३ में आयोजने के साजों नया सिख जिल सनदा जिल्हे स्वायम अनुभव किया और एन साउना अनुभव किया भीर पारल गिहके समान अपने आपको सुझानेको नेषा थी. रास्तु उनमें प्राय न थे, ये नियास होटर सिथित पढ़ गये, और अर्थ होंडा प्रभाव समस्य देशरर यस गया। उस कालमें याम भारत्यर्थ आरस्य हुआ जिले स्वर्थना आरत्यर्थ करना याय हास स्वर्थना स्वर्थन होता है

संबंधी बातवड़े स्थित होते हो यही किया आरम्य हुई दो सर्दर विदेशी: राध्यके संयोव हुमां काली है। ऑफडाति र्यार्ट भी। उनका साहित्य ट्रेगाई मार्वकी सिद्धांते भरपुर है। अनवे शासककी बहुँको हुई करवेडे सिव

र्वास्त्र अभित्रसः । एसमें अपने पार्रियों जया पार्याणाओं द्वारा अपने प्राप्तिक विचारीका क्षया सामन किया ।

मस्ये प्रहित्वे बराराजे असे हो जनाव गुरु हुना। वर्ष हो परिशं वार्मिक किया मार्क्समायके गामने आहम्ब हुई। उसके प्रत्येक तथा नेता अयोजा सम्बन्धः से इतके प्रसादित हुए कि वे असका सामाद विरोध करनेने

माण भवान । या व्यवस्थान कोते से । दाने दरने वन्त्रीने नारने व्यक्ति विष्ति व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति व्

क्यात देशांत अवाह है जा वावर्ष व्यक्त का हारों के भी हरिष्ट पुषा विद्यास है अवहर अपने व्यक्त रहता हो उनने हैं। हरामें राजनहर्न बीरता तथा रामधीववारर आवीनगांका नीवता है। राहीते हैंगाई तथा पुष्ठ पाल वार्तिक नेतानीकी आह्यान दर कहा, भाना परिधा को वेहिंगे कि चीन त्या प्रेमें तरह है। वत्रका बीवन की ता नेते आवें ही एक आहुशांके मार्थ से 1 रामोर्थ राहाई व बहा कि प्राचार आवीनों ना वेगर मध्या है जा राहत है परिवासम्बद्ध पाली का नाहि स्थान है। राजना मुद्यान राहत करता की गया। हिल्लाहर्गिक होताहरू होत् हैं भीर उन्हें देशे दूर करवा चाहिए। पीराणिक पण्डित मानने बाखे न पे। हे गुड़ाहका भी न बर सकते थे परमा विरोध भवद्य करते रहे । शामी द्वारन्दर्श कियाने, हैमाहचौकी दशकि हामाने दीवार खड़ी कर दी।

बतके साथ दी श्रेडम "कावारहरूने" द्वारा विश्वीसकी आरतवर्गने भागी। भैडमने असरीकार्भ दूसे जारस्थ किया। किर यह तथा कर्नळ आकडार असरीकार्थ चन्न कर वस्नाहुँ पहुंचे। उन्होंने विद्योगरिकका सीमाइरीकी

विश्रोम ही हा प्रदेश आयोगमाजको एक शाका स्वीकार किया और स्वामी द्वानम्बी अवना शुक्र नगर कर फुछ काल काम किया ! वे कई बार्गोने स्व

विक्य को गये। मैक्स बकाराट्स तथा बनेल आकार कोड़ किया है वाही बाताम वर्तक विक्य को गये। मैक्स बकाराट्स तथा बनेल आकारते मत्राममें आकर को भगता केन्द्रचान बनाया। चयरके बहे यहे किये समुख्य उसे आर्थयमें को बचाने वाड़ी किया समस्य कर क्यों सामिल हो गये।

भारी पानतीर एक ही कियाने ज़ार पड़ाइ और वह गोरिक्षणी मांचा थी रे पर भारी राजनीरिक, भाषी थानिक थी । इसके कारण इस भारती मार्च स्थान समानों के विवाद भी भविक होने रहे । गणकांकों आखानमाजे के गिर सानेश नंतरीयों स्थानी विशेषकान्य के नेशालांका प्रचार हुआ। स्थानी विशेषनान्य के सानम नंदा भार पह था कि कहींने भारतीयां भारि नेशांनी दिन्यू धर्म के रिस्तालोंका प्रचार कर समार्ग यह पात कर दिवा कि विशेष विभागी होंगोंनी धार्मिक संमार्ग मारागांनी सभी नंदान कर सीमार्ग है।

कागीय महासमा सकत् ३६७० में स्थापित को गयी १ हम के स्थापनका भी मंत्राय यह वा कि शिक्षितपर्य के तेला प्रतिकार्य आराज किसी नारासे एक्य होकर देशकी परिवर्र

मार्थीको मननेनिष्ट तक पतुष्पा है। भारतमंत्री गर्वनीन्य हारके बारोग महाव वा दृष्टि चाहनी भी परम्यु मीन चार वर्षके भीतर महायमा स्पर्य सी बाने कमी और सरकारने भी भारत समाह बरण दिया। वर्षी

ती होते हमी और तरकारने भी भागा समाह वरण हिया। वर्षों वर्षों मसी मारावर्ष है कि हिता हामों है मिरा है विद्या है कि है कि

આરમજ કે નિજ નિજ રાખોર ન હોટ્ટે રાખોઈન લાગવા થી, મેર જે રાખ્યાં કર્ય લાગદા નિરણ કોંઘ છી ત્રી કુ કરા લાગ નાર્યવારાજો દેવનીજ નીર સ્થાન सीलता बहुत बरी हुई थी, कांग्रेसके कामकी विशेष सत्ता न थी। बही कहीं देसमें हुआं कुआ अपवा भ्वम्य आया, या प्लेगका ही प्रक्रोप हुआ कि आर्यसमाजने अपने स्वरंसिक तथा उपरेशक भेजकर पीड़िल लोगोंकी सहायता की। आर्यसमाजने स्वरंसीक तथा उपरेशक भेजकर पीड़िल लोगोंकी सहायता की। आर्यसमाजने स्वरंसीका योहा बहुत प्रचार भी किया, अहुत जातियोंको उठाने और उनको शिक्षा रेनेका भी प्रचल किया। जातीय महासमा उस समय केवल प्रसाव पास करके सरकार-का प्यान हस्त बातकी और दिलातो रही कि मारतवासियोंको बड़े बड़े पर मिलने बाहिने, उनके साथ अप्डा ब्यवहार किया जाना चाहिने। जिटिश गवनैमेण्टने इन प्रसावोंको लागरवाहीसे देखा।

कालने रंग बदला । जापान वैसे छोटेसे देशने रूस वैसी बलवती जातिको पराजित कर दिया । दोनों जातियों औरठजातिके मुकावजेकी थीं । दोनोंमेंसे किसी-का गिर जाना अंग्रेजोंके लिये प्रसन्ताकी बात थी । जहां रूसकी भारतपर रूस-नापान- पराजयके जपरान्त अंग्रेजोंको प्रसन्नता हुई यहाँ भारतवर्षपर

भारतपर हत-नापान- पराजयके उपरान्त अम् जांका प्रसन्नता हुई वही भारतवपंपर पुरका प्रभाव इस युद्धा एक वहा प्रभाव यह हुआ कि यहांके लोगोंने निद्धा स्थानी। लाउँ कर्जनका काल था। उन्होंने भारतवासियोंकी

इच्छाओंकी जितनी ही उपेक्षा की उतनी ही अधिक जलन दरामें उत्पक्ष पुर्द । परिणाम यह हुआ कि अधिक उत्ते जित दल कांग्रेससे असन्तुष्ट हो गया। इस दल वालोंने एक गुन्त तहरीककी नोंव हालों, जिसका कुछ कुछ प्रत्यक्ष प्रचार करूकों में स्वत्य १९६५ में हुआ। इस आन्दोलनसे पूर्व केवल पूनामें की ति उत्तर हुई असान्ति। के कारण राजनीतिक हत्या हुई जिसमें रेव्ड एक पिस्तीलसे मार दिया गया । सरकाने केवल सन्देहपर नात् माइयोंको निवांसित कर दिया, और तिलक माहवाने केवल सन्देहपर नात् माइयोंको निवांसित कर दिया, और तिलक माहवाजे एक राजनीतिक अभियोग में शा वर्षका दण्ड मिला। मारने वाले दो माई ये जिनके साथ एक और पुरुष था। वह सरकारी गवाह वन गया और उतने भाई ये जिनके साथ एक और पुरुष था। वह सरकारी गवाह वन गया और उतने भाई माइयोंको पकड़वा दिया। जनका एक वीसरा भाई था। उतने अपनी माताते भाता मांगी और एक पित्तील भर कर न्यायालयमें बला गया। न्यायालयमें अपने माहयोंके पकड़वानेवालको उसने गोलीसे मार दिया। वीनोंने अपने प्राण सरकार-को अपित कर दिये।

गयनंत्रेण्टको सन्देह था कि विजक नहाराजका हाथ इस हस्यामें था। बंगाल-में भी भरविन्द पोपने स्पष्ट रूपसे स्पर्वश्रवाका श्रवार किया। अस्पकालमें हो सारे बंगालमें जोग उत्पक्ष हो गया भीर कई नम्युवक अपने बंगालक नम्युवकों- मार्पोपर खेलनेके लिये तैयार हो गये। कई समाचारपश्र का नेता निकलने लगे जिन्होंने स्पत्रवज्ञाको पताका उचोलित थी। यह थोड़े स्वांकी बात थी। मन्त्रनेमेन्ट भी अपनी भोरसे तैयार हो

ाद्रवाका बात था। यनगण्य भागा भारत तयार हा
रही थी। उसको तत्काल अवसर मिल गया। जिन नवपुरकीने गुन्त समिति
वनाकर अपने मनुष्य परिस भेजकर बन्ध बनानेकी विधियो सारो थी वे मिस्टर किंग स्कोईको माराग वाहते थे। जिल बम्मोपर वंब क्षेका गया उसरर वह सवार न था, वन्यते हो अंग्रेज़ महिलाएं मारी ययों। इस सम्मन्यमें जोच अरनेवर "मानिकटोटा गुन्त वह- कन्न। परंद हुआ जिसमें गोसाई नामक एक मनुष्य मरस्यी गनाइ बन ता । वहुवन नत्युक्क कड़े गये । बुरोताम बोसको बाद प्रक्रिके व्यतायमें कांगी दो गये । इत सारिवार्क विश्वीतोगों एक बर्बाइत बात यह हुई कि एक बनवुरक प्रोडेंट रुशा-सारवार्च के वार्षाहरूके अन्दर रिस्त्रील सँगवास्त्र सार्व्या आबाद गोसाईको नोजियोंने मार बादा और स्वर्ष इसले हुए फोसीए एक गया । बंगावर्मे इनना जोगा या कि इस नत्युक्को अस्म पवित्र सामकी गती ।

्टाई मर्जनने बंगाकने दो आंग कह दिये। बंगभएना नीक्से वाली उनकारे समक्षा कि यह हमको निर्वेट करकेने लिये किया गया है। इंसरर बतान्यों बड़ा विशोभ हुमा। जब इससे कोई काम प्रतिन न हुआ तो कोर्गोस स्वर्दात भी हार-कार (बहिन्कह) या घरना दुवा किया। हम पराप जनता रेरेग़ा और हुका नेपाल शतका तुवारी सोहोरर पड़ गया। स्वर्दाती नवा

स्वेदशा ऋीर बागकाद

हुण बनाठ तरकार पुत्रस्य साहर रहे नगर । १४६ना नग संबद्धारको नर्ग उत्तरस्य और प्रसादन और प्रसाद आपी आपी हो। प्रसाद सरवार अभितृत्य और द्याला लावप्तताय इसके नेता थे। सर-

दार भावितांतद्व भीर वनने साध्यांके न्याच्याल ने प्रभावद्याल वया सामार्थ दिस्स होते थे । शक्किश्वदी भीर त्याच्याल्यां मृतिन्तर व्हारोपर छोगोंसे नजनवता पिटनो आरम्म हुई जिसका प्रधान सेनाओंदर जा पड़ा। सह (वैताम) साम समीर

ें दे पूर्व परिचार के स्वास्त्र के स्वास्त्

है, और भार्यभाव विद्रोदक के अने हैं। 3 महें दे १०० हमें दे स्वीत देश पर १ दिश्व पर १ दि

प्रायः कोई विचार एक स्थानरर हो उत्तय होता है पर वहीं वहीं उसे उच्छुक भूमि मितवी है बहोत्तर वह फूट निहत्ववा है। सन्दनमें भारतीय विद्याधियोंको पर्याप्त संदर्श है। पेरिसमें कुठ भारतीय क्रद्रम्ब रहते. ये वो मोतिबोंके

संबता है। पेरिसमें इन्न भारतीय कुटुम्ब रहते थे जो मोतियों के रिरेहोने भारतको स्थानस्यर निर्वाह करते थे।अमेरिकाकी सात्रधानी सानकान्सिसको-स्वतन्त्रकाका प्रकार के सनीय कैलिकोनिया और वासिंगदन रियासतीमें और

सन्दर्भने एक मकान लेकर श्यामजी कृष्य वर्माने "शृष्टिया द्वावत" नामक एक दोर्डिट्र हारत बनाया या जिलमें हुछ भारतीय विद्यार्थी रहा कृते थे। उनमें सबसे अधिक बोतीले धीजावरस्य थे। धीलावरका वन विद्यार्थियोंके नेता थे जो स्त्रतंत्रजाके तृष्णुक प्रतीत होते थे। दिव प्रतिदिन अध्वितायके विषरीत उनकी

हरत उत्राह्म कृष्णुक प्रतात हात था। दिन आनवादन आनवादमक स्पर्तत उनका भावना बद्दतो गयो । उसकी सीमा उस समय भा पहुँची वन सर सर बदेवदा वद कुर्दन बाईसीको एक वन्समें मदनसास दींगराने पिस्तीक्षसे

मार प्राला। इन वयका का रा भी बढ़ी विवार या कि सर कहन भारतीय विद्यार्थियों के विकन्न रिपोर्ट करने याले विभागका

भक्तर समक्रा चाता था। महत्व कालको चेत्रसे मुख्य सिखः हुआ पत्र निकला। उसमें पह सिखा था कि यदि मत्त्रक आरववासी मेरे सहूत इंसकी और अपना कर्तव्य सामक्री कर सिक्ता हो मान्य-विकास कर्तव्य सीमक्रा है। राज्य-विकास हो सह योजनाय था।

ह्न घटनाके भनम्तर सावरकर पेरिस पर्क गर्य । साला हरदाल भी पहाँ हो विवास थे। उन्होंने देतके बाहर स्वतवताके आन्दोलनका केन्द्र पेरिस-में वा बनाया। हससे चिरकालपूर्व दमानवी क्रम्यवमी भी भरना समाचाराय पहीं हो सेगये थे। पहांचर रहकर और ती दुछ कार्य वे लोग न कर सक्ते थे, हो जिटिस राज्यके ये। पहांचर रहकर और ती दुछ कार्य वे लोग न कर सक्ते थे, हो जिटिस राज्यके ये। कहार्य स्वतववाके विवासको वीवित रसकेका न्यस्त अवस्थ किया। सरकारको सन्देह था कि सर कर्यनदा वाय सावरकारी सम्मतित हुआ है। सावरकर उनकी पहुँचले बाहर थे। उन्होंने सावरकरके यहे भाई गोती सावरकायर राष्ट्रीय यांतिको एक पुस्तक छाननेक कारन अभिनोग चलान। हार्कोटसे उन्हें मरस्वपरेन्स कासारावोका इन्ड निजा। इस अन्वायने आसन्तुष्ट केंकर ङ्क मरात्र 'युवर्होने गुप्त वब्यम्त्र किया और नासिक्रके प्रसिद्ध स्टब्सर जैस्तरको एक थियेटरमें मार दिया । मारने चाळा युवक पकड़ा थया । उनके मकानको उठाशी-से उसके सब मित्रीका पता छव गया । इस अभियोगों धनेशोंको फीसी और शेषको कालापानीका हवड किला ।

इस अभियोगमें एक सरकारी शवाहने यह बताया कि वह पिस्तील जिस

से जैनसनडी इला हुई थी पेरिसक्ते मानरकरने भेजी थी। क्यनका यह भंग सर्व-धैन गुष्टा रक्ता गया। भारतकी पुरुक्ति रुन्दुनमें गिएकासीडे श्री मादरकरकी क्रिये पहुँची हुई थी। सावरकरके कार्योकी जांच पेरिसमें हो रही थी। अभियोगके वृत्तान्त जाननेपर तथ साराकरका यह गिरफ्तारी .

विचार हुआ कि मेरे अपर कोई दोव नहीं है, तो वे सन्दर्भ के किये वह पत्रे । विक्योरिया स्टेशनपर पहेंचते हाँ प्रक्षीसने उन्हें गिरफ्तार कर छिया । यहाँ दे न्यान यासपमें यह मुख्दमा उपस्थित किया गया। प्रश्न यह या कि क्या भारत सरकार शास्त्र स्थानसे अपराधीको केंद्र करके चायस मता सकतो है। इसका निर्मय भारत मरकारने पक्षमें हथा, और श्री सावस्करको जहाजपर छेकर प्रकीस सारतकी सोर सती।

मार्सेटके पीताध्यस्यानपर बहात तरसे कोई बाध मील समुत्रमें होता कि सावरकाने अपने बचायके किये गरंग किया। यह मनुष्यके अनुत साहरका न्याहरण है। सावरकर अवाजके अन्दर स्वानाज्यमें प्रतिष्ठ हुए। पीर्ट होस भर्मात् "त्रासमेसे नगे समुत्रमें कृद गये यथिए डिज्रसे विश्वत व्याग करिन प्रतीत होता है। जब पुलीमको सुध हुई तो वे समुद्रका बहुत सा भाग तर शुढ़े थे। वनके पीछे नीका छोड़ी गयी। सावरकर सटपर बहुंच गर्व । क्षेत्रज पुलीस सिराहीने वन्हें पकड़ छिया और घोसेमें आकर उसने सावरकरको धांग्ल बुच्तरके 22र कर दिया।

अब एक वड़ा भाग कन्तराष्ट्रीय प्रश्न वर्गस्थत हुआ कि क्या अंग्रेज प्रांतकी भूमिले शतनीतिक अपराधीको के सकते थे या नहीं। प्रांतीली राजसमाने और विया कि वन्हें सावस्थरको सीटा देना चाहिये। सक्रमा बहै साथ-प्रयन्त बम्बईर्मे मुस्तको किया गुका । भग्नतः यह मुक्टसा बम्बई हाइकोर्टेंसे गया। यहां श्यायाधीरांति वह निर्णय किया कि यहि अपराची जीसडी मंगि-पर होता नो आंग्डस्यान किसी प्रकारसे उने पकष्टन सक्ताया। किन्तु वह कि प्रोगके एक काम्स्टेबककी अज्ञानतासे यह अंग्रेजी ग्रवनंग्रेस्टके मधिकार्त्रे क्ता गया है जो वह किसी प्रकार उसे छीडानेपर सबबुर नहीं की वा सकती । सबी-पत सावरकरको काळापात्रीका २००६ हुआ, और वे भी अपने भाईकै पास ससी कारागृहमें जा पहुंचे । परन्तु ये वहां अपने भाईसे सिख नहीं सकते थे ।

लाला हरदयाज फिरने फिराते सानकाम्सिस्डो जा वहुंचे। हस *बामाने* ऐसे प्रशास्त्रों । पर्योप्त संक्या थी को प्रकट्टा करते थन मुक्त करने थें । साथ ही असे-रिकाम कई वर्ष रहनेसे उनके मन स्वतन हो गये थे । उनके अन्दर देशानुरागका भाव षड़ें वेगसे काम करता या । छन्तन और वैस्सिमें हो शानविष्यवको अस्ति शान्त हा रही थी । सारवर्षिमें भी यीनी यह वर्षी किन्तु वृद्ध यहबाने उसे पुनर्नीयिव कर दिया और रह परश भी विस्लीमें खाडें हार्शियद कक्का चेंद्रा जाना।

रिश्तक काम प्राप्त करियाणायारी सारी हाते हैं। यसकी द्वास प्रकार में पियाण के केंद्र वर्षश्रिके अपने । वस्ति कुछ रियाल बीकरी व्याकृत करियाण वस्त्रों तक का केंद्र मा रहुके। वर्ष वर्ष कानू में साम पाने । म. हे कामी वसकी रोपाय वस्त्रों तक का का रिप्ता केंद्र में मानवा । तमेका पाने प्राप्त कोंद्र तमा । सम्पर्धी प्रकार का कि पाने दिया काई कृता संसुध्य केंद्र रामे कि जिल्ला को स्वार्ण का कि स्मेदा प्रकार केंद्र की का कि देवा केंद्र साम संसुध्य केंद्र रामे कि जिल्ला को स्वार्ण का काम से । व्याव्या का स्वार्ण केंद्र साम साम केंद्र की कि कि कि का स्वार्ण का का काम से । वस्त्र का स्वार्ण क्षित साम साम केंद्र की कि कि का स्वार्ण का स्वार्ण केंद्र की स्वार्ण केंद्र की स्वार्ण की

हिन्देस प्राप्त से पार्ट है। में र जिन को से बहुत साम है के पह है। में के कहत साम से कहत साम से कहत साम से कहत है कहत से कहत से कहत से कहत से कहत है कहत से कहत है कहत से कहत है कहत से कहत से कहत से कहत से कहत से कहत है कहत से कहत से कहत से कहत से कहत है कहत से कहत है कहत से कहत हैं कहत से कहत ह

प्रवासने अंश्वास्त्रका सार्व्याः इत्तम द्वा अन्तर्भ दिर्देश वृह्यस्त्रके विभिन्नेताने अनार्यन्त्र त्वयिवासः वन्त्वकृतान और वाज्युकृत्वे प्रानीका हुण्ड हिया जा पुन्न या वन्त्वकृत्वे पहिल्ले हुण्ड हिया जा पुन्न या वन्त्वकृत्वे पहिल्ले हुण्ड हिया जा पुन्न विभिन्न श्रीनानायने स्वयं व्याप्त हुण्ड व्याप्त व्याप्त

का दव्ह द्विमा गया। लाहीदर्जे पहुचेत्रके मुक्रुको तीन गार वर्ष वर्षान राजनीतिक करा- बारागृहमें जिरम्बर होते रहे, जिनमें अपराधियों और सरकारी गया-राधियोंकी दयक होंकी सक्या दिन प्रतिदिन बहुती गयी। तो पुरुष भाने भारती बचाना चाहना या कई और मनुष्योंकी फसा कर एक नपा महरता सड़ा कर देता था। वे सब मुक्ट्ने -बिक्रेश बाक हुविद्र श के्ट्र'(मारत-स्था-विधान) के अन्तर्गत थे। इनके किये कोई अधोल म थे। सीले प्रिक म्याक्योंने कांगी दी गर्पा, किछने ही आमरण कृष किये गये, किसने ही सिंगही मोलीले मार दिये गये।

इस समय बर्लिन भारतवर्षकी स्वतंत्रताका क्षेत्र यन यहा । बंगाही, पताची भीर दूसरे छोग वहाँ आ एउन हुए। उन्होंने जर्मन शहनेमेण्डके धारीन हह

भारतोक्षत कतेरी वश्यो । ये जर्मन कमेरीसे सहायवा देकर अमेरिकाडे भारतनानियाँ हारा गहर पार्थेको स्ताधना करते थे ।

इत सहसे भारतीय सेनाने जांस. कहीं और सैतोपोर्टेमियाने जान होड़ कर भंग्रेज सहसारकी सहायता की । भारकार्त जब कि भारतवाली जर्मन भारतवाल से सदा अवशीत रहते थे, भारतीय सेनाने अपने प्राथांसे

वैतिसारी धाक्रमणसे बचा दिया । इस्सीन्डका शाम शहमें सक्षर मारतकी यह था कि यह बन बलशीन तथा छोडी जातियोंकी रक्षा के लिये सद्वायता व्यक्त कर रहा है, जिल्हें जर्मनी अपने वधीन करना पाक्ता था।

वन पुत्रको गति इंग्लैंग्डके पक्षमें हुई तो इसे केवल रूतको भोरसे आक्रमणका भय था। इस समय भारतवर्षको अपने साथ रखनेके किये और अपने वार्यको क्रियाकपर्ने सिळ करने के सिथे पुर विषये भारतवर्षको स्वराप्त (वैनेकी प्रविका की। वह प्रतिका अल्यमें सन्तिथित स्ववस्था—मोटेन-चे सच्च है रिकास्त रहीय—में प्रस्ट हुई।

परम्यु इसके साथ बन्। बतका समुख नास करनेके लिये शैवट जबकी भेजकर क्ष्मीशन वैदानेके वपरान्त शैकट काबून पास किया गया । इसका वह स्य वह था कि जहांपर विदिश शवनंत्रेण्ट पुरु क्षायसे थोड़ा सा दुववा दे रही भी वहां वसरे हाधसे निवस धनाहर लोगोंके हदयाँसे स्वतंत्रताको इच्छाओं वा विकरी-का सुत नष्ट करनेका प्रवस्थ भी कर रही थी।

रीकट पेरटके विशेषमें देशसे एक स्वर रहा । आर्थ, मुसलमान और सिरख दूसके विरुद्ध वर खड़े हुए। महात्मा गाँधी जिन्होंने संचामहरूी जीव रक्ती थी हम विशेषके नेता बन गये । सदास्मा गांचीका ชัดสะ อาร पिछला जीवन इस बामकी पर्याप्त साधी देता है कि उनके हरपूर्वे कियी आवि अथवा मन्द्रवसे हें व नहीं है। महात्मा गांधी सबसे पुक सा प्रेम करते थे, प्रश्तु जहाँ कहीं अन्याय दा अलाकार होता था वहाँ है पीरित क्रनोंही रक्षांसे अपना सर्वस्य बलिवान करनेपर बद्धताये। क्रदोंने पुरुषे दिन में अपनी शक्ति अंग्रेज़ी सरकारकी सहायता की 1 अवींने समग्र देशसे अंशील की कि वह राज्य पेश्ट हे विशेषक ६ अनैकड़ो हुवताल करे । बनडी यह आवृह जिस मकार

मानी पत्नो उससे परूद हो पदा कि कौन देसका निज और कौन शतु है। संसारी बाला कि मारववर्ष के राजनीतिक क्षेत्रमें एक नये महायुहनने ५द रस्ता है।

पैश्व सर मार्ट्ड्स भोड्यायां सातन खातको क्रूताओं तुःसित है दुस मा। पुद्र किये दहार मार्गाये कोर्योद्ध नाकर्ने दुन कर रख्या था इदिनार नुनक्ताय नव हो नव हस शतको मो उठते थे कि स्वयंनीयने दूर सोतुःसार मुनक्ताय नव हो नव हस शतको मो उठते थे कि स्वयंनीयने दूर सोतुःसार्ने प्रता कर मुनक्तायों हो उपके पवित्र सार्यों कि सिक्ट सहस्ता है हुद्दों यह मो देवानेय था कि रूम (तुर्वा) अनंगडे साथ था। मुक्क्मायों को धार्मित सहस्तुति समायका स्व और अनंगडे साथ थी। पुद्र-स्तायिक्त निकायों के स्वायं साथ की स्वयं वह स्वयं दिना। स्व राज्य मुक्कमायों के किया सिक्ट स्वयं प्रता थी। स्वयं प्रता प्रति सिक्ट स्वयं प्रता थी। मुक्कमायों के धार्मित निकायों और अस्तावरां सिक्ट स्वयं थी। महात्मा योथीं अस्ता एक परिवादा समक्रवर अन्यद्ध साथ मान्येक्त से स्वयं प्रति थी। महात्मा योथीं अस्ता एक परिवादा समक्रवर अन्यद्ध साथ मान्येक्त से सम्बाद हो यो। महात्मा योथीं अस्ता एक परिवादा समक्रवर अन्यद्ध साथ मान्येक्त से सम्बाद हो यो।

महात्मा सोबंदि रीवट ऐक्टब्रे सुन्ने तीरतर दोइवा शर्मा जिस। स्वकाविचार मा कि मैं क्षतात्मरत्त खड़े हुए किसी भी झानुबन्ने दोइदेवे तिचे वस्मार सहस्या । स्वबंदेस्यवे महात्माओं प्रकृता स्पन्ना

त्य वन्नार हुना । यावनायव नहात्नावा व प्रकृता यहा नहतराताने गारा हुन्य अहमदाबादमें कतवा हुआ । उत्तमें वहं वार्वे ना हुई। दुसरो और हिस्तमें महत्वा दुवन पृक्ष हुद। यवर्व

नेक्द्रे बरबों सेवा हुता तो। योली पराची वर्षों। समूहके कुछ नदुष्य नारे यवे सोवीन बरबों सहीह समस्र कर पड़ी गतिकाके साथ कराया अपना रक्ताना। आर्थे सुस्रकारका मेह हिस्तीने कर यथा। तस्ते पंजाबमें अन्दितनवे बहुत बल प्रकृत

कर माहिक्य इरव समी हमवें सन्तुष्ट व हुआ था। वह दाव इरता था कि केवल में हो पंजाबको समस्त्रा हू और वसमें रख इस्त्र हूं, और पंजाबे मेरे साहकार मीहित हैं। वह किवल मासके किये औ यही रख किया येंच। यह वह समस्त्रा क्या को इंडाइने क्या यह दात व होता कि अनवे पंजाबंध आपाया के कियों मासक सम्प्र्य वस्त्रा कर हो थी। वह हुए मास खर या और वह आन्होंकन होए वर प्रमा या । सन्वे विश्वय किया कि एक वार हो आर्थन लागे आरो हमारे हमारे इस्त्रा कराति वर है। यह उत्तर, साहित तुलांकार हमारित हमें सिंद ज़िलों और वर्गामि मार्थनका जारी कर हिना गया। वह क्यांकी समेर सुनिहर दस्त्रेन एकड़ कर कार्यहाँ साल हिने यह ।

बहुतकों से नेता प्रस्त इस्ताव की प्राप्त विष्णु विस्तात करें विश्वीतित का दिने पने, अमुक्ताको उपका बहुक रही। उपकी की हो विश्वीतित का दिने पने, अमुक्ताको उपका बहुक रही। उपकी व्यवसारण कर बाला करके दिने स्वस्त रहे के कार्य प्रदेश की की दिने कुछ रहेल नाने परे। जोतीका समृद्द दिन्दी की की की दिने किस हुट नहां की उपको मका हो। बातीत उपके बहुता देसन प्रस्त भारतवर्षका इतिहास ।

स्तस्य स्निकार क्रिया। क्यने वैसारमें मेनेके दिन वकत कुए सोगीनर स्निक्षांकां वाग्रें गोलियोंको वर्षो आरम्भ कर दी। बहाते बाहर निकतनेके सार्ग बहुत हैं। यहे और बहुत्वी लंग थे। इजार्स कर निर्मेंच पुरुष, हत्री क्या बाहुत सो गोर पर दूर पहुंच प्रदान के स्वी क्षेत्र क्या के स्वी क्या के स्वी के स्वी

इवि ।

शब्दानुकमिण्का ।

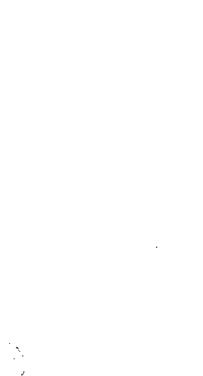

# शब्दानुक्रमणिका ।

## **→50** :03+

| अ                                    | `        | अञ्चयसी, राखा                  | - 66   |
|--------------------------------------|----------|--------------------------------|--------|
| श्वद, गुरु                           | 153      | अजीतसिंह, जसवन्तसिंहके पुत्र   |        |
| पंप्रज और फांसीसी                    | 83       | अजीतसिंह, सिक्ज 🦪 🔧 २४         | ८, २४९ |
| र्ममें जी भाषा तथा धर्म-प्रचारक      | गल २७५   | अजीम अस्लाखां - 😁              | २७७    |
| ,, शक्यके दोष                        | 293      | अतासिंह, सिन्धियावालेका विद्रं | ोह २५० |
| भंगे जो और फ्रांसीसियोंका युव        | 194      | अव्हीना येग                    | - 300  |
| » की व्यापारिक कम्पनियाँ             | 115      | अबुलहसन, नानाशाह               | าร์ม   |
| ,, के अम्युदयके समय देश              | की       | अफगानिस्तानका युद              | २९१    |
| अधोगति                               | 250      | अप्रजलखां                      | 154    |
| ,, की नीति, माधवरावके स              |          | ा का वध ∙                      | 156    |
| ., और सिक्झेंकी सन्धिकी              |          | ,, के बधके सम्बन्धमें मरा      |        |
| ,, और सिन्धियामें युद्ध              | 235      | पेतिहासिकॉकी र।                | म १२६  |
| ,, और सिक्खोंका कगड़ा                | 488      | अफलातून, ग्यासके एक शिष्यक     | Ī      |
| <ol> <li>को निकालनेके छिए</li> </ol> |          | शिष्य                          | Į0     |
| गोकलाका प्रयत्न                      | 585      | अमरदास, सिक्ख गुरु             | 141    |
| ,, की सफलताका रहस्य, वि              | वेद्रोह- | अमरसिंह, विहारका               | ₹66    |
| दमनमें                               | २७९      | भमरसिंह, राचा                  | 104    |
| n की सन्धि, सिन्धियाके               |          | " द्वारा शाही सेनाकी परा       |        |
| ा, की सन्धि, निजामके सा              | थ १५३    | ,, की निर्बंखताके कारण         | 304    |
| 🕠 को सन्धि, नवाब वजीर                | भौर      | ,, की सुगल सम्राद्से सनि       | 1 104  |
| सम्राट्सं                            | 508      | अमीरचन्दका प्रतिज्ञापत्र       | 608    |
| " की स <b>हायक</b> सेना नीति         | 906      | भनीरसां                        | 585    |
| अक्बर                                | . ६२,९५  | अमेरिकाका प्रजातंत्र           | 18     |
| ,, की नीति                           | 94       | ·· का संघराज्य                 | 18     |
| n की देश-विजय                        | વુષ      | अयूबसा                         | २९१    |
| ,, और राजपूत                         | 99       | अरविन्द घोष द्वारा स्वतंत्रताक |        |
| п का आक्रमण-चित्ती≰पर                | 99       | भचार<br>•                      | २९७    |
| " (शाहजादा) का विज्ञी                |          | अर्जु न, सिक्सगुर              | 161    |
| अक्रवर, सानी                         | 115      | अर्थवेद :                      | २७     |
| अ≱ाली सम्प्रदाय<br>भ्रातिकलके राजपत  | 205      | भटावरीन सिख्यी                 | 30     |
| OCI 411 (D C) 4D 4 [14] 41           | 40       | का विशिधपर घाषा                | 33     |

| मारतवनका इतिहास इ                     |       |                                                                  | : |
|---------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|---|
| भकाउद्दीनका विश्लीहपर साक्ष्मण        | 41    | सेना भइकानेक लिए                                                 |   |
| , शरा सुगर्जीको परा                   |       |                                                                  |   |
| भलीगड़ दुर्गकी विजय, छेकदारा          | 55.0  | ा का महत्त                                                       |   |
| अलवदींखीडी सन्धि, मराठींसे            | 131   | आर्थी और मुमस्मानीं है                                           | Ħ |
| ,, का विज्ञासवात                      | 355   | कारण                                                             |   |
| <b>अस्</b> तमद्य                      | 20    | » की राजनीतिक भवनति वे                                           | 1 |
| अवधर्मे सैन्य ब्रोह                   | 348   | - = की शक्तिका कोप                                               |   |
| 🥠 हे नदाव, मीरकासिम 🔻                 | रीर ् | " की प्रकृति-पूत्रा .                                            | - |
| शाहभासममें प्रविद्यापत्र              | 305   | <b>\$</b>                                                        | _ |
| ,, में अंबोबी शस्य                    | १०४   | इक्ट्रेंड और जांपमें सन्य                                        |   |
| भशोकके भार्मिक काम                    | 88    | . बी राज्य स्ववस्था                                              |   |
| <b>प्रावक</b>                         | : ₹4  | को प्रतिनिधि सभाकी व                                             | a |
| असङ्योग भान्दोङन                      | 308   | <b>ह</b> वसिंग                                                   |   |
| भइमद शाह, मौजवी                       | 967   | इतिहासका वह हव                                                   |   |
| अहमद्शाह अब्दाली १४६,१५               | 3,130 | , क्षेप्रवर्मे शैकीका अनुक                                       | Ţ |
|                                       | 525,0 | ्र द्वारा शिक्षादान                                              |   |
| भइमद्शाहका सिहासनारोह्य               | 388   | ं इडन वदोता                                                      |   |
| भहमदाबाद दुर्गपर अ'झे जोंका           |       | इछाही दस्य                                                       |   |
| अधिकार                                | 258   | इस्काम धर्मकी उत्पत्ति                                           |   |
| . में बखवा                            | 3.2   | ,, का प्रचार                                                     |   |
| भइलुवालिया जिसल                       | 305   | ŧ                                                                |   |
| भद्दिस्याबाई                          | 148   | हैश्वर विषयक विचार                                               |   |
| भाग्छ सरकारके विदय प्रजा प्रकोप       |       | ् के दीन रूप                                                     |   |
| पीजारोपण                              | 341   | इंसाई धर्मकी बलवि                                                |   |
| भादिकशाह                              | 184   | ः का प्रचार ५४                                                   | ď |
| आधिपत्यका भारमभ                       | 3.5   | 3 विषयक जन-प्रवाद                                                |   |
| भाष्यात्मिकता, आय <sup>*</sup> जातिकी |       | ईसाका जन्म तथा जीवन                                              |   |
| सम्बताका सक्य                         | 5.5   | 2,                                                               |   |
| भाग्भवश                               | 89    | वश्गेरका युद                                                     |   |
| भाषाजी                                | 124   | डब्र्य पुरकी स्थापना                                             |   |
| भाषाञ्चर, सेनापति                     | 254   | उद्यसिंह, राजा                                                   | ' |
| भादुर्वेद                             | ₹9    | उपनिषद् काल                                                      |   |
| मारासका युद                           | રૌપ   | <ul> <li>में सामाविक जीवन</li> </ul>                             |   |
| भार्य धर्मकी प्रधानता                 | 8.0   | <ul> <li>में राजाओंकी सभा</li> <li>में राजनीतिक इतिहा</li> </ul> | म |
| भाव भाषाओं की समानता                  | 19    | <sub>39</sub> श्रास्त्रातक द्वावर                                | • |
| भार्य राज्ञाओं तथा नवारोंका प्रक      | ल     | वर्षाय                                                           |   |
|                                       |       |                                                                  |   |

|               | .,                     |           |                                     |         |
|---------------|------------------------|-----------|-------------------------------------|---------|
|               | ₹ °                    |           | कनिष्कका धर्मकार्य                  | 83      |
| उदा, राग      | π `                    | . ९०      | कनैदासे सिरलॉका लौटाया जान          | 7 ३०    |
|               | ए                      |           | कन्द्रहारपर अंग्रेजोंका अधिकार      | 142.    |
| दमस्ट, स      | ार्ड                   | 583       | कबीर                                | - 33    |
| पुरुष्टिन्स्ट | न ३                    | 30" 588   | कनला देवी                           | 9.3     |
| प्लिस         |                        | 398       | कम्पनीका शासनारम्न                  | 503     |
| पुलेनदरा      |                        | 584       | 🦏 के नौकराँका स्वक्तिगत स्वा        | पार-    |
|               | म्                     |           | निपेध                               | २०५     |
| ऐडम, अं       | भेजी सेनापति           | 200       | , 🕏 विशेष अधिकार, फरुल              | -       |
| पुरोस्य स     | र प्रेण्डलंनपर आक्रम   | त ३५६     | सियरप्रदत्त                         | 190     |
| पुरुवरूनी     |                        | 96        | ,,      के बाहरेस्टरों हा विचित्र आ | देश २६८ |
|               | ञी                     |           | कम्पनीके सध्यकी समाप्ति             | ं २९०   |
| औडलें ह,      | . सार्ट                | 3+8       | क्जेन, सर, का वध                    | 386     |
| औस्टर छ       |                        | 580       | कर्जन, लाउँ द्वारा रंग-विच्छेद      | २३८     |
| औटरम          |                        | 233       | कर्च सिंह, राचा                     | 1:4     |
| औष्टन,        | इनंस                   | 214       | कनंस राइ                            | 64      |
| और गड़े       |                        | £2, 63    | क्नांटकार अंग्रेजींका अधिकार        | २३८     |
| 23            | की सफलता, राज्यमा      | प्ति हे   | कलकचेकी घी-युद्धि                   | 390     |
|               | वयत्नमे                | 9,5       | कांट सैसी                           | 194     |
|               | का अधिकार बीजापु       | र और      | " को अडूरद् <b>शिं</b> ता           | १९६     |
|               | गोलकुण्डापर            | ९८        | » की परावय                          | १९६     |
| **            | की भूख                 | ९८        | कानपुर, विद्रोहरू प्रधान रेन्द्र    | २०९     |
| 27            | की नीविद्या परिचान     |           | कान्तिरेय, राजा                     | 544     |
| *9            | के युद्धमें राजरूवींका | कार्य १०६ | काम्स्टन्टाइनका ईसाई मत प्रहप       | 1 પુર   |
| 1.            | का भाक्रमण, बीबाइ      |           | क्रकृत्वा दक्षिपर <b>र भाक्रमप</b>  | 23      |
| - 1           | का विश्वास्थात,        |           |                                     | 30, 333 |
|               | सिंह भीर बनके          |           | बाउलमें अंग्रेजी सैनिकॉझ वप         |         |
| n             | की सन्धि, राज्ज्ञी     |           | काइंबदाका विश्वविद्यालय             | 60      |
| п             | का अस्तिम प्रयत्न      | 122       | कानंबाहिमका पुनस्तवनव               | = ३९    |
| ٠,            | की विवसता              | 122       | काल्योपर अंब्रे जोंका भविकार        | २८९     |
| 19            | को मृत्यु              | *44       | हासीराम सम                          | 3.3     |
|               | Tie S                  |           | दिसींडा युद्<br>कुँ वरसिंह          | 585     |
| -             | सिद्दिया मिसल          | 191       | _                                   | २८३,३८८ |
| क्ष्यव व      |                        | 6.8       | हुन्तो–हृष्य सम्बाद<br>हमारित सह    | 41      |
| क्वकत         |                        | ۷4        | कुनारक मह<br>कुम्बार                | 4.3     |
| क्रिय         | ì                      | 8.5       | कुन्यार<br>-                        | 34      |

| भारतकोदा इतेहाम ।                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|----------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                              | 43      | साक्ताकी निर्वेतना के कारण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10<br>36 |
| हम्मात्री, शया                               |         | विश्वाचतको समस्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19       |
| हासात्री, राजा<br>को विजय, मालवाने बाद्साई   | 11      | सहीरामको प्राथन्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| कृतभेत्र                                     | 450     | श्रुपरो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.1      |
| कुर्गपर श्रंप्रजोका अधिकार                   | 1 11    | सेतपी, राणा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ´ .'     |
| क्षत्रंकाका सुद                              | 38      | ^ ন                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| विस्                                         |         | गंताकी मुझि, आर्च जातिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ी वंत्रभ |
| सरकारी देखा स                                | 441     | बास-स्थान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| संस्थाधी प्रम्यात                            | 4.5     | रोगाचर शास्त्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,        |
| na Average                                   | 199     | गक्सके आवि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,        |
| वृक्षीका भाग्यालय<br>।। का युद्धे लिए विश्वय | 444     | समदेवा मिलक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|                                              | 668     | jw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| ्र को भारमवित                                | 56.8    | गुक्त, कार्च ( होनावति )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.44     |
|                                              | 19.9    | नवामुरीय तुग्छ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| कृतिशास<br>कृत्यका सतः सुख दुःखडे निषय       | मे १०   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|                                              |         | तवानुदान वन्नव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मनौका    |
|                                              | W1. 726 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| दैनियू, कार्ड<br>सीसकका ध्यापारिक सन्देश     | 195     | Same advert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| होत्योग स <b>ब्</b> ग                        | 84.8    | . amount                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| बीसमाध्य मचन                                 | 3,1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| क्षारच<br>क्षीमिचम सुब                       | 201     | · a and the state of the state | हे सम्बर |
| Billian 24                                   | 344     | Infodution street,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ores HTD |

१८८ विध्यनका मत्त्र, पैरस के ग्राह के सम्बन्धी गुजराकार भाग्य सेनाका बादमण 46117 240 , अंग्रेजी राज्यका मेल्यापङ से निश्मीका सामग्र 144 , क्षे कार्यवद्गा , वा वंद्राम 114 स्त गृह प्रपत्न

क्रा4भ 110 का समय गुह सहयोव of states 100 £04, 276 मुखाब ब्लिड भारत सिंह 218 gutet atige tigeuret 44 ू भी सम्बन्धाः 200, 264 को दशहर कान को 47.448 10% कारकारा (होन ताबार, क्षताब 40, 380 d retug, utili gres

ब्दास्पासी संपर्तिण 3 84 , दो सहस्रा स संत el aprile uppir. entary list, furery 615 , अंद्रे विज्ञा 45 2.8 **C44** GOLD FUEN , को नवा दुष्यान 41 14454

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 9-10                          | **********  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|-------------|
| A MARINE THE PARK IN THE PARK IN THE REAL PROPERTY OF THE PARK IN |         | a marana i                    | 43          |
| गोविन्द सिंह, गुरू, की बीरता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | जयचन्द्र को पराजय             | -           |
| ,, के पुत्रों इर सस्पायह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | वयरालका गृज्नीयर भाकनन        | £\$         |
| गोरशियी सभा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 38€     | जपपुर                         | ८१. ८४      |
| गोरवंशका गुज़नीपर अधिकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14      | जपमल सम्बुज                   | 9.          |
| गोतमको बास्तावस्था                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38      | u योर सैनिक                   | 99          |
| <ul> <li>का गृहत्याग या नहात्याग</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 38      | जबमिंह, जबपुर-नरेश            | 308         |
| बांट, सेनापतिको सत्यु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 246     | प्रवानुद्दीन निष्ठा           | 34          |
| खाडियर नुगंपर अमे जीका अधिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ।र २३४  | प्रस्ता परिष्ठतके विचार       | 585         |
| » विद्रोहका फेन्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २८९     | ,, दावध                       | ३५१         |
| च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | चवाहिर सिंह                   | २५०         |
| चंचलकुमारी, रूपनगरकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 300     | ,, का वर्ष                    | . २५१       |
| ,, का उदार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १०८     | जसकत रावकी बङ <b>ृद्धि</b>    | २३५         |
| र्वजीदास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • •     | n की स्वार्थपरता              | 3\$\$       |
| चन्द्रकवि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.3     | 🔐 🗟 प्रयत्न                   | २३७         |
| चन्द्रकीर, रानी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 580     | उसपन्त सिंहः राजा             | .306        |
| ,, की सत्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 38€     | उस्सातिह क्लाल                | \$41,991    |
| चन्द्रगुधाकी विजय, तेश्रक्तप्रस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,4     | बहोगीर "                      | 9.8         |
| चन्द्रनगरपर आग्रमच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 123     | बहोदार शाह                    | 111         |
| चनवाजी भाषा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २३३     | वाविके बीवन और शरीरी वी       | वनमें       |
| चर्चावाळे कारतूल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₹04     | सम्ब                          |             |
| षांद्रवीयी, अइनदाबादकी रानी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.6     | ञाति-भेदको वृद्धि             | પય          |
| चांदा साइव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 143     | ञ्चातीय जीवन                  | ₹           |
| चाइहिस्याचे पुराने सण्डहर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 34      | " पर राज्यका प्रभाव           | 11          |
| चिसीङ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ६२,८३   | ,, और अद्रात्मज्ञान           | 3.5         |
| , बरेशका दराबि-परिवर्तन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 49      | जातीय पुरुता, बिदिस सामन      | ग्रमभावर १२ |
| विकियांगाकाका युद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 54.     | जातोप महासमा                  | 298         |
| ये सिंह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २२१,२६८ | जातोयता है चिन्ह              | 4           |
| चैवन्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 34      | , का कारच, भौगोलिक            | सीमा ६      |
| बोन्दाबी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 69      |                               | 8           |
| ច                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | ., इत भाव                     | १०          |
| वृत्रसाल राजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$20    | ·       इंग चिन्द् , राजनोतिङ | एकता १०     |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | जाबता खो, रोहल्ला सरदार       | ! યુપ       |
| क्षवसिंह, राजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 128     | 🔒 🔐 का पौइल प्रदेश            | 103         |
| <b>बग्रायांस</b> ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 343     | र बार्जंशकों                  | २३९         |
| उत्तरका पुढ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 46.     | <     बालियांबाला बायका हलांब |             |
| वयचन्द्रश सर्वमेथ वर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -       |                               | 353         |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                               |             |

|                                                                                        | *                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| जिल्दा, रानी 🔭 😅 २५६                                                                   |                                                                          |
| जीधनका बादर्श · * * * * 1 ३०                                                           | -बाराबाई अन्यान अन्यान <b>१३३</b>                                        |
| र्शकोडेंद १ १८                                                                         | ें का विज्ञोह गाम गाम के प्र                                             |
| जैवसन, नासिकडे करुश्टरकी हुता ,३००                                                     | सारासिंह 187 ते ५०% है जिल्हें १०३                                       |
| बोधपुर र्री तर ८४                                                                      | वालीकोटका सम्राम भ <sup>ार करण क</sup> में हर                            |
| 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7                                                  | हीन नामी सस्तियों '+ इ वी कोमनेनी + 3                                    |
| भग्राहाडाकुरको स्वामिभक्ति 💀 १०२                                                       | estima Fr Gelden                                                         |
| (E) (S-                                                                                | तकोनी होजबर                                                              |
| दीवु १८७५,३६३                                                                          | तुकाराम<br>तुकोबी दोळबर ''' अभाउद्देश<br>तुकाबीदास                       |
| रीष्ट्र <sup>र</sup> ेश्काश्चर<br>'मा' से सुद्द <sup>र</sup> ेश्काश्चर                 | शेमयहादुर, सिक्स गुंड १६३                                                |
| ं भे विरुद्ध तीन सकियां े २३०                                                          | नेजसिंह व्यक्तार                                                         |
| ,, से अंधे जोंकी पुदा- " २३०                                                           | ं का देखतीय भाग कि अपन                                                   |
| ं भीत्र वेत्राविकात्राती नेत्री है 💛 ३५७                                               | ः, की नृशंसवा १५४                                                        |
| की मृत्य े १३४                                                                         | is का सेनापवित्व                                                         |
| देशीवाळ मिसळ े ३०३                                                                     | े की नृत्रसिता े १५४<br>। का सेनापतिस्व े १५४<br>। का सिनास्व १५३ । अंधर |
| टोइर सख                                                                                | विमूर संदर 💛 ७२,१५६                                                      |
| , की मृत्यु १ २३४<br>टेड्डीबाळ मिसळ १ ३७३<br>टोडर मळ १ - १ - १३४                       | तैमुरताह्या मुख्यानपर अधिकार रेपेश                                       |
| बच्चीकी बाजिया, बंद्ये जो है विकता : ३५ व                                              | शीरेत्, बहुदियोशी धर्म पुस्तक " ५६                                       |
| ा की हार १९६६<br>कलहोती, लार्ड २५४,२६१<br>११ की नीति २७०<br>११ के कार्योसे उत्तरना २७२ | क्षान्यक्रास स्टेन्ट स्टेस्ट                                             |
| इल्डोजो. लाई १५४,२६१                                                                   | थानेइनर १० १ । १० १० ६४                                                  |
| की नीसि ' २७०                                                                          | थियोमधीका प्रचार, व्हाचाद्रकी हारा १९६                                   |
| , के कार्यीसे उत्तेजना १७३                                                             |                                                                          |
| <ul> <li>द्वारा इपाथियों तथा वृत्तिवींका</li> </ul>                                    |                                                                          |
| भगद्रस्य . ३०३                                                                         | व्यक्षिणकी राजनीविक अनस्या,                                              |
| डी बाहन, फ्रांसीसी अफसर १३१                                                            | पटाना ६ धनाय - , १७६                                                     |
| રૂલ્લે ૧૧૦, ૧૮૦, ૨૧૧                                                                   | दक्षिणके मुमब्सानी राज्योंका विनास ११६                                   |
| 🕠 क्षी तैयारी, मत्रासपर भाकतण 🖰                                                        | द्यानम्द, स्तामी, की विश्व , १९५                                         |
| से किए १८७<br>। सी कार्य-पतुस्ता १८८<br>) सी पार्ले १८९                                | दर्शन काळ                                                                |
| ,, की कार्य-चतुरता १८८                                                                 | दर्भने कार्छ १९<br>दर्भनों को सरपति १९                                   |
| ,, की चार्ले १८९                                                                       | बुळोपांसह, १४६                                                           |
| त                                                                                      | व्यापासह, रण<br>, का राज्यारोहण २५९                                      |
| संक्रिया मिन्ल १०१                                                                     | दादाजी ११४                                                               |
| राजीवाजा विश्वविद्यालय देश                                                             |                                                                          |
| तानिया टीपी १४०                                                                        |                                                                          |
| ,, का काश्यीपर अधिकार २८६                                                              | 🗩 की सम्मति, दर्शनों हे प्रभाव 🔞 ।<br>विषय ह                             |
| ,, की पराजय ने देव                                                                     | 1444                                                                     |

| The second control of the State |             |                                          |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------|
| दाहिर .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Éa          | न                                        |       |
| 🕠 की परुषय 🕒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ęo          | नका सिद्ध                                |       |
| "सी पुलियो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | €ø.         | नगर कोड                                  |       |
| दियाकर पश्चित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 230       | नगर सराज                                 |       |
| दिल्लीका राजनिकासन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | £3          | नरगधोके देखाई                            |       |
| <ol> <li>पर नराठीका आक्रमण्</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 143         | नरपत सिंह                                |       |
| <ul> <li>में मदादाओं का शासन्</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | र २२        | नवान वजीर के निकास                       |       |
| 🕌 🐷 घेरा 🛒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २८३         | ॥ की माता                                |       |
| 🦏 पर अंग्रेजींका अधिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ४५५ म       | नागपुर राज्यमें भतान्ति                  |       |
| " विद्रोहका एक प्र <b>पान</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | केन्द्र २७९ | नानु भाइयोंका निर्यासनः                  | •     |
| <sub>स</sub> सायह्यस्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 300         |                                          | 4     |
| दोवान मूलरांब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24.5        | » का आक्रमच                              | ì     |
| दुर्गादास, राठीर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 800         | n का दिस्लोपर भाकतय                      |       |
| ,, और औरगजेब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 308         | नानक गुढ                                 | 8     |
| दुःखंडे कारण, दर्शनीं के अनु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | मार २९      | Constant                                 | . 1   |
| देग दुर्गपर, अंग्रेजोंका अधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | ा का सिद्धात<br>नाना फरूनचीस १५०,१५४,२०६ |       |
| देवपूजा, शाचीनकालका मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | ा की कैंद                                |       |
| देपत्न, पुद्का चचेरा भाई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | ,, को मुस्ति                             | 3     |
| देवल देवी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | e3          | ,, का वरी सुरावा                         | 3     |
| देशी रियासर्वोकी सहायता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4           | ,, की तद्यीर अंग्रेजोंके विवद            |       |
| दोस्त सुदन्सद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 518         | ,, की दुरभिसन्धिमें शाहभालम              |       |
| ।। की पराजय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 148         | प्रश्विका सम्मिलित होना                  | 21    |
| दौडवराय .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २३१         | ,, की दुरभिसन्थिकी निर्वेखवा             |       |
| , के पिरुद्ध पर्यन्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 338       | की सृत्यु                                | 41    |
| ा, की पराजय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 224,226     | नाना साहय २८०                            |       |
| द्वैपशासनका परिणाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 240         | ,, का नेतृत्व                            | 34    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | ., का नगरप्रबन्ध                         | 36    |
| ঘ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | ु को परावय                               | 36    |
| धनवेंद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ર્ષ         | नामदेव                                   | ,,,,  |
| धर्म महासाध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.8         | नारायखरायका उध                           | 30.   |
| धार्मिक तरंगका प्रभाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 355         | " के बधका दोपारोपण                       | ``    |
| संद्राम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 86          | राधोबापर                                 | 49    |
| ,, श्रीवनकी उत्पत्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.5         | ना सिर जंग                               | 149   |
| पुरमाजीकी सत्यु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 213         | नासि दहीन, ऐतिहासिक                      | G     |
| ष्यानसिंद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 108 588     | निजास १११,१२१,१३०,१४६                    | . 589 |
| "की गृत्यु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 586         | n की मेदनीति                             | 139   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.          | 3                                        | • • • |

| and the fraction of                                   |             | •                                                 |               |
|-------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|---------------|
| निजाम पर भाकमण                                        |             | पद्या, बीर धात्री '                               |               |
|                                                       |             |                                                   | . , 4         |
| ,, की पराजय बाबीराव द्वारा                            |             |                                                   |               |
| ., की पुनः पराजय, मराहों                              |             |                                                   | श्य े १६      |
| ा, की शन्य, मराडींसे 🗀                                |             | पठासीका युद<br>पत्नौरा सिंह                       | 14.5          |
| n. और पुनासस्कारमें भनवन                              |             |                                                   |               |
| ।।- की पराजय • •                                      |             | पाइथागीरस द्वारा दर्श                             |               |
| -n' की पराजय राषोवाद्वारा                             |             | पाण्डीचेरीयर अंग्रेजॉब                            |               |
| की गरीके लिए गृहकलइ                                   |             | पानीपतका पहका युद                                 | 2.7           |
| निढशेकी सम्मति इतिहास, विरा                           | <b>मिके</b> | "' दूसस दुद <sup>्</sup>                          | F + 1 17 88   |
| - विचारपर                                             |             | "' दूसरा युद्ध ''<br>" धीमरा युद्धं '<br>पिण्डारी | 111,120       |
| भिशानी मिसङ                                           | . 141       | पिण् <b>ड</b> ारी                                 | 484           |
| निहालसिंह, अनहिल बाहा है शा                           | सं ८०       |                                                   |               |
| नीछ, जेनरल, का उत्तरदायित्व                           | 340         | इरम्बरका तुर्ग                                    | 1 1884        |
| ,, को मृत्यु                                          | 205         | ,, द्धा मितजारत<br>पुराच                          | 417 4 15 336  |
| चरवर्श                                                | . 38        | 3410                                              | 1 7 486       |
| नेपोछियन -                                            | 28          | वुनामें शोबीसी 🕐                                  | 11.330        |
| ı, के भाकमणका भय 😁                                    | 195         | ां में राश्यक्षान्ति                              |               |
| नैतादेवी पर्यतपर यजालवान                              | 40          | ा सरकार और भंगे                                   |               |
| नेपाल सरकार                                           | 386         | किए मोदानी                                        |               |
| . बा भार्ष राज्य                                      | 384         | प्रथिवी सुन्ध                                     | 1 31 84       |
| नैपालसे सम्ब                                          | 484         | क्रमीराज                                          | ` E4, 60      |
| , से तहायतार्थं शार्थना                               | 48          | क्षी व्यक्ता                                      | 2 1 88        |
| ਰੈਜ਼ਕਲ ਨਹਿੰਡ                                          | 44          | पूर्वाराज, राणा के पुत्र                          |               |
| नीनिहास सिद्ध १४                                      | \$88.61     | ,, का संवास सुवैमर                                | så mu et      |
| ,, का अभियेक और युख्य                                 | 480         | den a                                             | 1 20          |
| स्पायदर्शन गीवमका                                     | 38          | देशका, सिम्धिया, दोलंक                            | र भीर         |
| u                                                     |             | भोंगलेका पार                                      | लिक द्वेष १०८ |
| प<br>पंजाबपर अझे जींका आधिपत्य                        | 141         | वेशवा के साथ अंग्रे जॉकी                          |               |
| प्रमानपर अग्र जाका नाम्यवल<br>में जान छारेम्सका कार्य | 306         | ,, के प्रभुत्वका भन्त                             |               |
| , संज्ञान कारन्सका काक<br>, की मुरक्षा                | 205         | पोर्टीवाकोका युद                                  | 1115          |
| भ कासुरका<br>परनेद्या घेरा                            | 101         | प्रहेति-उपामना                                    | . 50          |
| पर भग्ने औंका मधिकार                                  | 155         | प्रहावन्द्रपासना<br>प्रहारवि                      | . 11          |
|                                                       | 04,93       | মন্ত্রের বর্ত্তি .                                | . 34          |
| पदान बाद्शाहान्त्र नगतः<br>पश्चिमा                    | 45.00       | प्रशादन पदाव<br>भारतमें                           | - 12          |
| पाप्तना<br>पराक्षा दुर्गेदर घँडा                      |             | ्र, अस्तुल<br>प्रताप, सहाराणा                     | 199           |
| यम्ब आवस्ता हैरानियाँका चर्मन्न                       |             | ,, क्षे प्रसिद्धा                                 | 211           |
| and meadon Seriament and a                            | , ,,        | 10 de 410-51                                      | **            |

| प्रतापका कष्टसङ्गा                                                             | 501                     | बन्दा                                                        | <b>\$\$4,34</b> ₹ |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| ्र, को दृष्वीराज्ञहा पत्र                                                      | \$08                    | का पराक्रम                                                   | . 155             |
| ≡ को मृत्यु                                                                    | 208                     | ·· की सददताज्ञा रहस्य                                        | 155               |
| मह्लाद, राजारामका प्रतिनिधि                                                    | 133                     | ·, सो नोति                                                   | 155               |
| प्राचीन अरपडे लॉन                                                              | ३०                      | ,, को अपूर्व दुइता                                           | ं १६७             |
| 55                                                                             |                         | का युद्ध-संचाठन                                              | \$50              |
| •                                                                              |                         | , 🗸 की बार्गामा                                              | 1116              |
| प्रकोरहोब, यंगालका सासक                                                        | 35                      | बर्म्बई कौंसिलका विरुद्ध भ                                   | ाव.               |
| प्रवहपुरका भस्तीकरून                                                           | २८४                     | पुरम्बरके प्रतिकारत्रके                                      | यति २१ई           |
| एतइसिंइसे बंद्रोडीं सन्धि                                                      | 514                     | बरन, निस्टर, बिटिस ट्रेंड -                                  |                   |
| <del>प्र</del> ता                                                              | 88                      | बरारमें गृहकलह                                               | 318               |
| षरवर्षर                                                                        | 253                     | बरेलोडे होगोंडी आत्मवति                                      | 223               |
| परससिपाको भेद-नीवि                                                             | c} {                    | बनांड, संवापिको सत्तु                                        | 133               |
| ). श <sub>वध</sub>                                                             | १३५                     | बसोनका सन्धिपत्र                                             | રરૂપ              |
| च्चासोद्भव, दिस्त्री सम्राट्के पान                                             | ₹ ⊅ ₹                   | बहादुरसाह                                                    | 211, 212          |
| <b>फाडियान</b>                                                                 | 4.5                     | , अन्तिन सन्नार्का                                           |                   |
| चित्रोब तुग्लक                                                                 | 25                      | •                                                            | नपंच २५८          |
| चिरोवदुरम् युद्                                                                | પર્ફ                    | बांहाके नवारको पराजय                                         |                   |
| पुत्रकियाँ मिनल                                                                | 3=5                     | बाबोराव                                                      | 150               |
| <sub>10</sub> रिपालवें                                                         | 145                     |                                                              | 153               |
| मांसोसियोंका पुत्र, नवाबी सेनारे                                               | 144                     | · ची दुरद्दितंता                                             | 124               |
| , की पराजय, अंग्रेजी द्वार                                                     | 346 T                   | ः के गुच<br>बाजोराव साबो,का जन्म                             | 285               |
| व्यंसीमी मी सेनारतिका                                                          |                         | ्, अन्तिन पेत्रवा                                            | 112               |
| विद्यानवात २३                                                                  | 13, 114                 | . को सेति                                                    | २३२               |
| ช                                                                              |                         | . इ. परचारा                                                  | 122               |
| •                                                                              |                         | . स्री रृतिहा अन्त                                           | 325               |
| बंगलोरकी सन्त्रित क्षेत्र और क्षेत्र जें<br>बंग-विष्णेद्ध समझ क्ष्यंत्र द्वारा | भ्य १९७<br>२ <b>१</b> ८ | स्य भन्तिम प्रयत्न                                           | 845               |
|                                                                                | •44<br>•484             | द्धा नान्त्रस अपत्स<br>द्वादर                                | ३४३               |
| वंगालक दुनिश्च १<br>- को दीवारोपर कमचीका                                       |                         | स्रो राजु                                                    | 25,62,68          |
| म का दानावाद कलवाका<br>अधिकार                                                  | 1 1 1 1                 | का गानु<br>बारवपुरकी २८८नमें इटक्ट                           | 4.8               |
| ,. में देंच तास्वरदावां                                                        | 402                     | वास्त्रपुरस्य रहटनम् इत्रपुरः<br>वास्त्रयाचर विश्वकः, महाराज | <b>२</b> ७३       |
| ः, पर भाक्ष्मणः, देशसा द्वारा                                                  | 124                     |                                                              | 444               |
| का ग्रोम                                                                       | 153                     |                                                              | 188               |
| र्श्वको सरायका दुद                                                             | 434                     | n                                                            | 118               |
| बहितदार विक्यी                                                                 | *1                      | को सून्यु                                                    | ी देव<br>१३०      |
| राज्यारका सन्धित                                                               | 444                     | राजप्रस्म संस्म                                              | 122               |
|                                                                                | ****                    | and Stan present                                             | Į,                |
|                                                                                |                         |                                                              |                   |

| mitadams diadid s                        |       |                                       |
|------------------------------------------|-------|---------------------------------------|
| मापबराव दिलीवकी सृत्यु                   | 112   | स्रुप्त राम                           |
| मापशाचार्य                               | 53    | सुगल सम्राद्का गोवपनिषेप              |
| म-वय-ग्रिका माराम                        | 24    | े 🧓 साम्राज्यकी महर्गतिस सर्वत        |
| मा गॉम इ                                 | 94.48 | राप्रयोका साविधाय -                   |
| मा निरम्बार                              | 1+3   | 🧓 सम्राट्की मुन्हि, मरावांके          |
| मानपुर, कनेल, की पराजव                   | 416   | इायमें                                |
| मान्धेतु संशोधिन स्वयस्था                | 298   | 🚜 सम्बद्धा पताम 🔭 🕟                   |
| मारराष्ट्रस् वाध्यक्त                    | 148   | मुगल मसाकी भवनतिका भारामः             |
| साजवान्य '                               | . 143 | सीर्गतेवके समयप्रे                    |
| माखवाकी भीव                              | 135   | a. शेमाकी संधोगति '                   |
| मार्थेर कीरायाका लुक्क                   | 898   | सगर्वाका भावस्थ                       |
| साराजी अस्ति                             | 134   | ु की पराजयः मराठी द्वारा              |
| मास्थिम, आंग्य प्रतिनिधि -               | 911   | सम्भागात                              |
| मारोपर भेगें जोका अधिकार                 | 454   | Hatta                                 |
| मिन्दो, कार्ड                            | 280   | गुराया, नाना फड़मपीम का बेरी          |
| विशासाध्य पुत्र                          | . 89% | मुशिवकुळीखां .                        |
| विमयोदी शर्याच                           | 145   | गुरुवानची विश्वय                      |
| s. वह राज्यविक्याह                       | 808   | Atena                                 |
| बोह्यंबर दर्शन, नेविनिन्हा               | 44    | ह्यसम्बद्धाः ।                        |
| भी । का निम                              | 848   | सुक्रमक गोरी के समयमें                |
| , भी विनवा                               | 256   | इषरी मारतथी भवरभा                     |
| दी रेशले, युद्दते किय                    | 335   | ्र को विसम्त्रय, भारतपर               |
| , शास ध्यागान-बरको सुन्दि                | 355   | भाषमंब करने हे लिए                    |
| की विश्वय                                | 155   | की पराजय                              |
| ्र हा हार, भाष्यमानामापर                 | 200   | सुरमार गुगुज्ञ                        |
| <ul> <li>और स्थात वजारको सेथो</li> </ul> | 301   | का श्रवस्त, चीनपर                     |
| भी मृत्यु                                | 304   | भावनगढ निष्                           |
| गोर <i>शावर</i>                          | 280   | 🤧 👪 राजपानी-परिकार                    |
| . बा रितामकारोष्ट्रण                     | 124   | 😘 चे ममयर्थ साम्तांचा हिन्दाश         |
| at greate facten                         | 134   | श्रुष्टाना इ.स.इ                      |
| ची पर्प्यु व                             | 114   | मृहकारत, नंधे वा चात्री               |
| साथ जुल्हा                               | 344   | सूचित्रशासी नीव                       |
| यसमध्ये मृत्यु                           | 425   | सहरक, सरचे                            |
| नारमञ्                                   | 145   | annulus es norveda 14,                |
| बार एका इ                                | 9.0   | वक्त मन्तरद्वारा देशी भद्रदरको देवन । |
| नु बरान बड़ा बीबा व्यवसार                | 400   | Appe 100, 200,                        |

| मेरटकी सेनाका विद्रोह                            | 305    | रणजीत सिंहका अधिकार, कांगड़ाके        |
|--------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| नेवादका अभ्युदय                                  | 68     | दुर्गपर १७३                           |
| मैलकम                                            | ₹%0    | " " सस्वर १७ <b>०</b>                 |
| मैज़र राज्य                                      | 344    | » भैसावरपर १७९                        |
| , पर मराठीका भाक्रमण                             | 8.44   | ,, , देरागाज़ीसांपर ५७९               |
| » पर हैदरका अधिकार                               | ६५६    | ,, देराइसमाइलखोपर१८०                  |
| मोक्ल, राखा                                      | 4٩     | रदाजीतसिहका आक्रमण मुलतानपर ६७३       |
| मोक्षम्लर                                        | 8.0    | ,, ,, काश्मीरपर १७८                   |
| मोदाजीका दिखावटी कार्य                           | २२०    | :, (२) काश्मीरपर १७८                  |
| <ul> <li>से मैबी करने के लिए अंबो बें</li> </ul> | ंका    | ,, को निवत्ता, विलियमवेटिक है साथ १८० |
| <b>मयत्न</b>                                     | રરર    | ,, से रुहायतार्थं प्रार्थना, होलकर और |
| मोहरूम धन्द                                      | 308    | अमीर खंकी १७५                         |
| य                                                |        | ,, की अंग्रेज़ोंसे सन्धि १७६          |
| ययन-भाक्रमगका श्रभाव                             | 44     | ,, को मृत्यु १८२                      |
| , के समय जातीय दशा                               | ષ્ય    | ,, के विचार १८३                       |
| ,, के समय पुरुताका अभाव                          | યુપ્   | ,, के उद्देश्य १८३                    |
| यवनींका अधिकार, बंगाल विहार                      | पर ६७  | रत्ना राणा ११                         |
| पाकृब स्तो .                                     | 388    | राघोञी भीं तरे १४०                    |
| युधिष्टिरको नास्त्रका उपदेश                      | Ž4     | ,, की सन्भि १४५                       |
| युविधिर संवद                                     | ₹.0    | " का भाक्रमण उड़ीसापर                 |
| युनानियोंका भारतमें आगमन                         | 39     | राघोषाके विरुद्ध नानाश्वरनवीस         |
| युरोपीय महायुद्ध                                 | 305    | का कार्य २११                          |
| ,, के बाद इंग्लैण्डकी प्रतिका,                   |        | ,. की कठिनाइयो २११                    |
| भारतके श                                         | ते ३०२ | "   की निज्ञाम तथा हैदरके साथ         |
| योगदर्शन, पतन्त्रक्तिका                          | 38     | सन्धि २१२                             |
| ₹                                                |        | ., की हार २१३                         |
| रंजनगांवडी सन्धि                                 | २३७    | ., की अंग्रेजेंसि सन्धि २१३           |
| रघुनाथ राच                                       | 125    | " के साथ सन्धिका विरोध २१४            |
| रिवया                                            | 33     | ,. को यम्बई कैंसिलकी                  |
| रणजीत सिंह १५९, १७                               | 8. :80 | सहायता २१५                            |
| ., का अधिकार, लाहीरपर                            | 108    | " के साथ नवा दार्तन मा                |
| n ,, असृतस <b>र</b> पर                           | 131    | 🔐 पर नारायणराव हे वधका                |
| ,, ,, कन्नरपर                                    | 204    | दोपारोपण २२१                          |
| ,, नागस्यमद्वपर                                  | १०५    | n की करनूत १५४                        |
| , । । फरीदकोटार                                  | 308    | " का दिलाक विराम                      |
| ,, अन्बालापर                                     | ₹23    | ,, का विद्रोह १५२                     |

मारागांचा गतिहास । रायमञ्. राणा राज निर्माचनपर भीष्मवितामहरू सन १२ बाग्रीय भावके संभव 85 ं के अभावता परिवास राजनी तक एकता राजनीतिक से देवी भग्ने जेरेका भवतरण व १५ HET राजनीतिक समितिकी स्थापना , ३३७ रियासलींपर रियाही विश्रोहको 44 शबद्धीं 🛮 बस्पशि वावित्य 93 » की प्रश्वम विधि दुलम असीकी पराजय 43 , की विवासलें ज्याने माध्यवाद 41 की मुझ्लेड सुगलांडे माध कारोका सामाजिक प्रण 905 शेमनाधारवर्धे विषयातन्त्रि भीर अन्तर राजनिंद, राजा 205 u का एक और बारे पड़ी का प्रसार 34 शक्ताव यज होइडोंका विनाश 314 'राज' शहर, वेदींहे

ं का विश्वीर 11 राजाओंका देश्यस्यम अधिकार का दमन शामाधी वरणालि, सङ्ख्यानमान 18 77 राजा गुलावनिष्ट्या अंग्रेगोस मेळ १५३ ल्युसीयाई, आंगोडी राती ११% 127 **राजारा**व की चीरता 122,169 का निशाननाई इन , की ग्रस्त 123 क्ष मध्य 13 साम्बद्धति, व्येत्रमधी

क्रवन है, जिल्लीय 🖽 एक प्रधान केंग्स की वित्रव 53 . स्मार्टाकी विकास हत्त्वमती, राजा 114 (13यक्टी निर्वेशकावा मुन खया इत भवी 3es र, प्रयक्षातिक व मधल 141 अप शतमदिश सिवड

ब्राचात्री, रामा 294 रामकप्रकाशे सस्य ् की विजय, शाही सेवावर 44 172 161 शबदान, स्थानी B'विवद, विश्ववादार şuş राजनगरका वृद् .. च्या विश्वास्थाल 244 एक्काइन सब, सम का महिला 113 लाह, राजा प्रवाद सम्बन्धर्य रामरा य \$44, 210 हमबा स्त्री estated fagte

रामां ज. इश्र कम्द्रणक्षा प्रजंड १६६ . व पापना स्थापना CHITS MERIAL TE PRINCIPL OF BRIDGE niame na 3,3 appail meat CECHIE all minifas waters ş٤

न कार्नेड दशहां क et analias »

ARE AN

9

|                                              | ~~~~~       |                            |             |
|----------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| पनपीर                                        | ą,          | विद्रोहियोंमें नेताका अभाव | . 400       |
| <b>यर। इसिंदिर</b>                           | 20          | विक्रियम बॅटिक,लाई २४४, २  | ७०, २९३     |
| वर्णस्वयस्था                                 | 33          | वेद प्रचीनतम प्र'ध         | ३३. ३७      |
| ,, की अपनति                                  | ₹₹          | वेदान्तः -                 | 34          |
| वर्षभान देशी रिवासलें                        | 355         | वेदान्त दशन, ब्यासका       | . ૧૧        |
| पद्यभ स्वामी                                 | 30          | वेदाँ हो इत्पत्ति          | . 78        |
| वाधिद अली शाह                                | 465         | ्, का काल                  | 48          |
| ,,   की सैनिक व्यवस्था                       | २७३         | ।। का महत्व                | 3.8         |
| n के कापोंसे अंधे बींका हला                  | शेप २७३     | ,, में 'राजा' तब्द         | 44          |
| वापाका आरशिभक जीवन                           | 64          | ,, का विषय '               | 14          |
| ,, का पराक्रम                                | 64          | वेलेज़टी, लाउँ २०४, २      | ३४, २६९     |
| , का सिंहासनारोहण                            | 45          | 11 की सांधाधिक नीति        | 338         |
| A 0.00                                       | \$, 204     | वेलोरका विद्रोह            | 80, 388     |
| , का भौंसलेके साथ सन्धि है                   | •           | वैदिक सनाज                 | 43          |
| लिए प्रयत्न                                  | 214         | » राजनीति                  | રૂપ         |
| ,, की अभिसन्धि                               | 818         | 🔒 दालमें र आओंदा अस्ति     | त्व १५      |
| ,, पर दोपारोपय                               | २११         | »    कालमें सामाजिक अवस्य  | <i>PF</i> T |
| 1 का अत्याचार                                | 244         | वैदिक सम्यताका प्रभाव,     |             |
| ः, की नीति                                   | 386         | ईरानियोंपर                 | 16          |
| बारहो डिगामाका आगमन                          | 234         | » निश्चपर                  | ३८          |
| विक्रमादित्य                                 | 8.8         | » यूनानपर                  | 30          |
| विक्रमाजीतः, राया                            | 6.5         | ु,, अरवपर                  | 30          |
| <ol> <li>के समयमें चित्तौड़का पतः</li> </ol> | न ९२        | वैशेषिकदर्शन, कणादका       | ₹%          |
| विस्टोरिया, राजराजेश्वरीकी घोष               | ागा २९०     | न्यक्तिगत जीवन और आतीय     |             |
| विजयसगर राज्यकी स्थापना                      | 41          | जीवनमें भेद                | 3           |
| विजेता है कलेश्य                             | 585         | য                          |             |
| विद्यापति                                    | 49          | शंकराचार्य, स्वामी         | 40, 34      |
| विद्रोहका मयत्न                              | 503         | राक(।वी                    | \$34        |
| विद्रोह, कानपुरमें                           | 307         | शकर चुक्या मिसल            | 103         |
| ,, बरेलीमें                                  | ₹.5         | शकुन्तलाकी क्या            | 3 €         |
| ,, से अग्रेज़ोंको शिक्षा                     | <b>३</b> ९३ | शनतुरीनकी पराजय            | ¢Þ          |
| n का दमन, कानपुरमें                          | रेखप        | शहर्यार                    | 8.8         |
| n से बापानको लाभ                             | २९०         | शहाबुद्दीन सुहम्मद गोरी    | €₹          |
| विद्रोहियोंसे युद्ध, दिलीमें                 | etf         | शहोदगंब, सिम्बस्मारक       | 1 € 9       |
| n का नैपालगमन -                              | 740         | शहोदी या निहंग निसठ        | 303         |
| च् संदुन्यवहार                               | ₹८३         | शाइस्ता साँकी पराजय        | १२७         |
|                                              |             |                            |             |

| भारतवर्षना इतिहास ।            |           |                                                 |     |
|--------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----|
| शास्य जाति                     | 80 A      | द्भवश                                           | 44  |
| शास्योंकी पराजय                | ชง ฮ      | नावद्रौला १५८                                   |     |
| शक्तिवाहन संवद                 |           | रखों .                                          | 3   |
| A Breeze and                   | ₩ €       | सिसह, अटासमारा                                  | 545 |
|                                | \$ 12 - P | ोर <b>ि</b> सद                                  | ₹ 6 |
|                                |           | , का निश् <b>सनारो</b> ह्य                      | 14  |
| m . के करका अवरोध, हेस्टिंग्ज् | 306       | म का यथ                                         | 18  |
| द्वारा                         | 140, 1    | विश्व क्या                                      | ٩   |
| , का बंगाखपर बाकमण             |           | श्रीघर                                          | d   |
|                                | 3 450     | श्रीपतराय, प्रतिनिधि                            | 33  |
| u का भवननिर्माण                | **        |                                                 |     |
| , का अहमदनगर और बेदर           | पर        | सबुक्तवान्त्रमें विद्रोहका प्रचार 🕟             | 34  |
| अधिकार                         |           | व्यवस्थातः स्वयदेर                              | 1   |
| । काविदीह                      |           | समादत सरे, अवभका नवाब                           | 8   |
| के पुत्रोंमें सिहासनके लिए व   | AC14 4-   | सगरसिंह                                         | Ł   |
| शाह जमान, कायुलका शामक         | Sal       | सतीको प्रधा                                     | 8   |
| शाहजी                          | 374       | सत्तवामा कव                                     |     |
| भरी कीय                        |           | सत्तवुगका करक                                   | 1   |
| शाह ग्रहा                      | 8, 588    | सदाबीर<br>सदाबिय माळ, महली                      | - 1 |
| ,, का बहिच्हार                 | देशक      | शहराद्ययं माना परण                              | - 1 |
| विश्वाका मध्यम                 | 588       | संस्थान                                         |     |
| शिकावित्य                      | લ્ફાહ ૬   | सन्यताका भारत्म<br>समाचारपत्रीकी स्वाधीनता      | 1   |
| , के समय में बीदसभा            | પથ        | समायारपत्राका स्वायानाः<br>समायकी सामवायिक इसति |     |
| <b>चित्रमिष</b>                | 4.5       | समाज्ञा सामवात्यक कार्याः संविधार विशेषकी सफळत  | 7 . |
| विद्यानी ७६ ६                  | -1,112    | ्र से श्वचार विशेषका संगामि प्रना               | भिष |
| , दी यास्यावस्था               | 348       | ः का श्वभरग ७ पंगाना र ।                        |     |
| , भी सम्बंधि                   | 338       | •                                               | 41  |
| का शास्त्रविष्णार              | 124       | समरसो                                           |     |
| THE PERSON NAMED IN            | 344       | समुदावींकी शमति                                 | ۹٤. |
| "<br>जो सन्दि, जबसिङ्कं सा     | थ १२८     | सम्भाजी                                         | Ī   |
| को केंद्र हरनेका प्रयस्त       | 146       | ं का वर्ष<br>के वर्धसे मराडोंमें आगृति          |     |
| -ने काराजीका उपदेश <u>ें</u>   | 119       | PELID GENERAL COLL                              |     |
| , का मदाचार और राजनी           | ति १२९    | सहस्वतंत्रकी सचि, महाडों देस                    | थ   |
| श्री मॅरिंग                    | 345       | सहयोगके भेद                                     |     |
| ,, धा निहासनारोहण              | 250       | सहयाम् भव<br>,, के दहें दव                      |     |
| का भाषाय                       | 11.       | सांच्य इसेन, क्रिक्ट                            |     |
| के बहाओं साम्बद्धे जिल्        | wat sja   | Sind day man                                    |     |

|                                                |       |                                       | •  |
|------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|----|
| मांगा को विरस्ति                               | 80    | निन्धर धारमय, बहुतहासिमका ६०          | ,  |
| ५ 🔻 हा सिंहीयनारेह्य                           | 83    | ्, पर राजरूतोंका पुनरिषकार 🔻 🤫        | Ĺ  |
| ., भी बोस्ता                                   | 9,8   | " दर अंग्रेजोंका अधिकार ६४५           | ŧ  |
| के साथ वायरका संप्रान "                        | 6.5   | सिन्बिन बीर हैदरमें पुद २१४           | :  |
| सामरिक सहयोज                                   | Ę     | , को नराओंसे प्रयक् करने हा           |    |
| सामाजिकता, पशुर्वीमें                          | Ę     | प्रयत्न २१५                           | č  |
| » मधुनक्सिबीमें                                | - 4   | ,, की सर्विक देश                      |    |
| सानादिक दय, स्तोका                             | 11    | सिन्धियाबाडे सरदारोंका दोह १४:        | 8  |
| सामवादवा प्रचार, मास्तदारा                     | 13    | , से सम्ब                             | š  |
| साववाचार्य                                     | 18    | सिम्धु नदी १३                         | à  |
| साहतिह और बसीवदर अंग्रेजींकी                   |       | सिपाडी विद्रोह १३३, २७३               |    |
| दृष्टि                                         | 311   | ः को असच्या हे द्वारन २०३             | į  |
| साह                                            | 128   | नियाहियोंकी उसे बनाडे कारण रक         | è  |
| n को मृत्यु                                    | 184   | तिराद्वरोहा, अन्तिन स्पतंत्र नगाव १९१ | i  |
| निहरा;का दुने                                  | 222   | ., क्षा स्टब्स्येयर प्रश्वार १९१      | i  |
| निरुद्धी निमंत्र                               | lal   | ः भौर भंग्रेजॉमें सन्प १९३            | ŧ  |
| सिकन्दर                                        | 2.0   | 🧠 🖟 साय युद्धा भाषोत्रन 🔃 १९१         | è  |
| 🦡 का मारत-प्रदेश                               | 3.9   | ्य स्रोहार १९५                        | ٩  |
| इत्ता पोरसकी पराजय                             | 22    | <sub>भ</sub> का केंद्र १५५            | 3  |
| 🖫 का गमन और देहान्त                            | 3.6   | सिर्दे भक्तर १                        | ٠  |
| - पर बाह्यवस्यता प्रभाव                        | 24    | सीमापर मिस्लीकी बरङ्का १४४            | ċ  |
| নিষ্প্র                                        | 64    | नुषेत्रतिहस्य स्टिप्ट १५१             | L  |
| , स.च                                          | 346   | ् स्वयं द्रश्रह्म                     | à  |
| " राध्य दे शेव दुकड़े                          | 144   | संदर्भम सह                            | ł  |
| ., देशको रराज्य                                | • # 1 | सुर्वधानमा भारतय — ()                 | Ĺ  |
| <ul><li>संबिध्य उस्त</li></ul>                 | 153   | को सन्द्र ।                           | ŧ  |
| » सेवाका बहुत्त्व                              | 318   | हुस हाई १३                            | \$ |
| सरदारीका स्वार्थ<br>सिक्कोंको वंशती, सब्दे होन | 5-43  | नुरक्रमण्डो इन्दु । १५                | ł  |
| सद्वेडे विद्                                   | 444   | नुरदेन ।                              | •  |
| and the same                                   | 16.   | नेंटरांड ५/                           |    |
|                                                | -47   | वैदेशिकोक्ष देश्याके विदय प्रचार १।   |    |
| ्र का नाम प्रश्वन ।<br>द्वारी महामान धरन       | 141   | नेपर भड़मर पार्ट                      |    |
| ं भी पार्शनेयाने मुख्येह                       | 144   | संबद्ध सम्<br>संबद्ध सम               |    |
| भी पानिक हुत्ता                                | 16%   | 8-33-33-3                             |    |
| स्य अभिकारः लाहीराह                            | 140   | minimum termina                       |    |
|                                                |       | minutare accused \$1                  | ĸ  |

### गारतवर्षका इतिहास ।

| *****************           |                |                                                |      |
|-----------------------------|----------------|------------------------------------------------|------|
| स्पेन और इस्टाम             | . 124          | ,, हुमायूँकी मृत्यु                            | 48   |
| स्मिय, जेनरल                | 38             | दुसेन मटीकावध                                  | Į,   |
| स्यालकोटको बगावत            | 740            | हेनरो छारेन्स २५५,६५६,६५५,२६१,३                |      |
| स्वयंवरकी प्रया             | 3.5            | <sub>15</sub> की मृत्यु                        | 596  |
| हमीर सिंह                   | 22             | 4                                              | 140  |
| इरकिसन, सिक्खगुद            | \$44           |                                                | 668  |
| इस्तोधिन्द, सिक्क्शुव       | 141            |                                                | 164  |
| हरराय, सिक्सगुढ             | * 168          |                                                | 140  |
| इरियम्ब                     | 214            | दैवर भजी - १३३।                                |      |
| इरियपंत्रं सैमेटिक धर्म     | 4.6            |                                                | 25   |
| ,, में पुनरस्थान            | 5.5            |                                                | 118  |
| इरिसिंह                     | 348            |                                                | ią4  |
| हस्दी घाटका शुद्ध           | -503           | 75 41 1444                                     | 114  |
| हाहज, राजा-प्रजा है सम्बन्ध | Ff. i          | 31 41 4/444                                    | 111  |
| हाबिज, छाउँ                 | <b>२४५,२५३</b> | 1) at at 24.                                   | 40   |
| <b>हा</b> ळवेळ              | 888            | The official all and and an extent of the con- | 47   |
| 'हिन्दु' वाडदकी उत्पत्ति    | \$4            | 11 mil attentar dat                            | 148  |
| होरासिंह                    | 584            |                                                | t a  |
| ,, के विरोधी दल             | 440            | श्रवहर १६७,१                                   |      |
| ,, कावध                     | 148            | ब्र्नसंग ५1,                                   | 117, |
| हुमार्यू                    | 68             |                                                |      |



# इस विषयकी श्रन्य उपयोगी पुस्तकें ।

#### (१) प्राचीन भारतके सम्बन्धकी।

11. Z A. Ragozin: Vedic India (Story of

भारत-श्रीहरिमगल मिश्रका

### (२) राजपुतों हे सम्बन्धकी।

| १. चार्यकीति, बंगलाम                    | <ol> <li>राजस्थानका इतिहास-खङ्कावेलास प्रेस</li> </ol> |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| २. भारतकीतिं-                           | का या वैकटेश्वर वैसका                                  |
| <ul> <li>महाहरका चलावित-देवि</li> </ul> | त सन्दर्भाज्य 🖟 राजकारिती यंगलांगे ।                   |

7 Todd : Annals of Rajasshan ४. मेराइका इतिहास-देवर हनुमन्तसिंहका

#### (३ नगलोंके सम्बन्धकी।

- चक्रवर-चन्द्रमीलिश्चरलका 11 Stanley Lanepoole: The Mughal Em २. भौरंगजेबनामा-राय देशप्रकाद मुक्तिका Fanshawe Delhi, Past and ३. जहांगीरनामा-,.
- Prescut. ४. पाटान राजवत्त-बंगाल 13 Keene Fall of the Mu;bal Empire.
- \*५. मुस्तमानी राज्यका इतिहास-श्री मन्तन Turks in India. 15 Prof Jadamath Sarkar ब्रिवेदी गजपरी काशी, ना॰ म॰ सभाका History of ६. मेगाल देश-बेगलामे Aurangzeb
  - 16 Nadir Slah's invasion. ७. सम्राट अक्बर 17 Studies in Meghal India.
  - & Colonel Franklin Life of Shah Alam 19 Later Maghala. it Stanley Lanepoole Medicial India 19 Mugical Administration.
- The Malammadan 20 10. Anesdates of Aurangaeb 21 Prof E. R. Canango - Sher State Dytastics

### भारतवर्षका शतिकास ६

22 Prot. Beni Prand : Jehanor 23 F. F. Catram . General History of the Monhal Empire. Moghul Empure.

25 India ender Matam. enadan Enla 25 Col Malleson : Aklar 27. B. Laperconie Rabar

93 Aurangrob.

#### (४) मगरुके सम्बन्धक ।

१ मराठे और सम्रेज-भी उसिंह-चिन्तामासी फेबकर, मराठी अथवा दिल्हीमें चारवा हिस्टीर्थ

२. मराठीका जल्कव-श्री समादेशत. श्रावेशी

१. महाराष्ट्र रहरय-श्री जरूनशानारायख वर्दे । माथोराव सिंधिया-की सम्बर्धानम्ब

3. Prof. Jadunath Sarkar: Shivail. 6. M. G. Ranado . The Rise and Fall of the Maratha Empire

7. J. C. Duff: History of the Marathas 8 J. C. Morison: Madha Rao Sindhia 9 L W. Shakespear . Local Historyof Poons and its Buttlefields. 10 R. G. Keene: Madho Rao Sindhia.

(a) मिक्सोंडे सम्बन्धश्री ।

2. इतिहास ग्रह सामसर-श्री मीकिन्यसिंडका २. तवारीस परियाला-उद्मे तहारीय प्रजाब-राय करहेबालालकत थ. पंजाबकेशरी-श्री नन्दक्रमार देवसर्गा

(हिन्दी गीरपप्रस्थमाला) ५ दंश बडाइर-धुक्सलीमें ६ महाराज रक्षजीतसिंह-श्री वेखाँपसाव-

धतः ( प्रजीरंजस्य परतक्रमाजः ) ? W O Daborne Cours and Camp of Blanis Singh

8 H T Prinsep Origin of the Sikha 9 WO M'gregor History of the Sikha 16. J. M. Househbergher: Thirty-five years in the East 11 ... Ancodotes from Sikh History 12, Sir Lopel Oridin: Ranjis Singh

Rulers of India Senes. 15. Frederick Cooper: The Crisis of the Punjab.

as Rev. J Brown, The Punish and Dolbi m 1837. 15 Syed Muhammad Latif History of

the Puniab 26 Gokulchapdra The Transferrestion 17 Sir Level Gridla Punish Rajan

#### (६) सप्रशेष्ट्रे सम्बन्धकी । s Wheeler

 पलाशाकी लकाई-विशासिक संस्कार क्षत्र, बमला तथा हिन्दीमें ५, क्षिपाडी-दिशेष्ठ-भुतमचन्द्र मुखोपाध्याय. वयस्त्रीम

सन्५० का गरर-बी चन्द्रशंसर पाडक

४. धन् १०५० के बदाका इतिहास-धी निव-नारायया दिवेदी, दे भाव । 5 94 Strackey Bastage and Robilla

Early Records of British India India Under British Rule Woodward Espansion of the British France

Outline History of British Emtire. Makers of Branch India to Adam

II James Grant Coscil e ilistory of India

#### मारतवर्का शतिहास ।

Commingham: British India and its
Rulers.

B Padhabhag Nowrojee: Poverty and

Un-British Rule in India.
14. Digty: Prosperous British India.
15. R. C. Dutt: Ancient and Modern

India, 16. M. S. Elphinstone: Rise of the Bri-

tish Power in the East. 17. Fitchetts: Tale of the Great

Mutiny.

18. Forrest: History of the Indian
Mutiny. 2 Vols.

18. Fraser: British India. 20. T. Rice Holmes: History of the Indian Muting. 41. Hope: Story of the Indian Muting.

22. W. W. Hunter: History of British India 2 Vola.

 Inars: Short History of British India.
 Kuym and Mulleson: History of the Indian Moting, 6 Vols.

P. Adred Lyall: Rise and Expansion of the British Personal in India.

to a ... British Dominica in India. \$7. mee'er - Exposit on of England \$5. Mart - Indian Marine, \$ Volume

19. J. Rostledge English Rile in India sa John Murroy Boston of British

Emp re D. Joses Mail — Bast reof indea indea

2. B. H. W.b. #

33, P.N. Boso History of Hindu Civili sation under British Bule

34. W. S. Blunt: India under Lord Rippon.

W. Syed Ahmad Khan: Causes of the Indian Revolu

36. Meed: Sepoy Revolt.

37. L. J. Troth: Warren Hastings.

38. H. S. Cunnigham : Earl Canning.

D. C. Boulger: Lord W. Bentick.
 Seton Karr: Cornwallis.

W W. Huster: Marquis of Delbousie Viscount Hardinge: Hardinge.

43. Alimi Lyali: Hantings

44. Hunter: Earl of Mayo.
45. "Wellcaley.

46 G. Anderson: Expansion of British India

47 \_ : British Administration in India.

48 ... : A Short History of the Braish Empire

49 T Macaulay . Chre.

50 "Warres Hastings 51 Sir W Warren Marquis of Dellas

s e, 2 Vels. W. F. Machell Remandemes of

is WH Wordward Ashiri History
is WH Wordward Ashiri History
is the begins a of the British

Light Strain active Bridge

t Mainto a foot Care

#### (अ) सम्मन्य दुलाई

 सन्दर्भाव भागतन्त्रनाम योदः क्ष्यं यो भागः
 भागं देः भागत्रे भागत्रनाम प्रदेश, प्रमाणाम यः सर्विभागत्रे भागत्र भागत्र भागत्र स्थापत्र प्रदेश स्थापत्र स्थापत्य स्थापत्र स्यापत्र स्थापत्र स्थापत्य स्थापत्र स्थापत्य स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्य स्थापत्य स्थापत्र स्थापत्

पनादया ४. पादियानका भाषान्तिसस्यन

५ बार्रेसाको भागत्यादा—क्षाँ श्राहकाहु सुरम् हात

६ -ता संस्था हिंगाल-से संत्रिक्त

 आरान्डका श्रीन्द्रास्त्यो साम्रहस्य दम.स.
 भ भ रतकशियो सङ्ग्यी सम्हत्यानस्य ।

८ शानमे पारपुराक्ष

१० वेपस्परीक्षतः चारतनस्रोतनदाः स्वय-पन्त्र सुम्बद्धतः

११ मानीप्रयोगस्थाननम्बः स्ट देशपृक्षाः, समाति सम्बद्धाः दिनस्थि ।

#### भारतकोका इतिहास ।

- 12. J. M. Honighberghar Thirty-five 21 years in the East. 21
- M.S. Liphinstone: History of India
   Sir John Strackey. India.
- 15 V. A. Smith. Oxford History of
- 16. Harprasad Shaster History of India
- 17. Sinclair: History of India.
- 18. Taki: Brief History of India-19. Taylor: Student's Manual of the
- Unstory of India 20 Trotter: History of India.
- 21. P. T. Wheeler Short History of
- India 22 E. M Duff: College History of
- India.

  Chronology of India

  L. Dr. James Burgesa . The Chrono-
- logy of Modern Indian
- 26. W W Hunter History of the
- Indian Linguite.

  27 H. G. Keine, History of India
- 27 H.G Keine, History of India 2 Vols

- 29. G B, Malleson: The Decisive
- Battles of India.

  Frinal French,
  httmoreles in India
  - 31 Sur II M. Ethot . History of India 32 Flora Annie Steel ; India through
  - the Agra
  - 1 1 A. B. Whiteway . The Rise of the
  - Fortuguese Power in India 35 H. li. Wilson: History of India.
- 36 J. Grant . History of India 37. Hunter . indian Empire 38. Rowbinson : Indian Historical
- Studies.

  Native States of India
- 40 L B Bowring Hyder Ali and Tipu Sulten 41 Mr W Warner Native States
- 41 he W Warner Native States
- 42. H & Stephens' Albuquerque
- 43 Col. Walieson: Dupleis 14 Logge . Travels of Fa-hies.
  - Thompson, History of India.

## कुत्र प्रसिद्ध घटना श्रोंकी सूची ।

विकास पूर्व ३०४५ कलियुगका पारंभ जैनपर्ने प्रवत्त के धीनहावीरका जन्म भगवान् गौतमबुद्धका बन्म ( पाली प्रन्य के आधार पर तथा सिंहल द्वीपीयमतमे वि॰ पू॰ ५६५, कियां कियों के मतसे ५10 मी ) गौतमयुद्धी मृत्यु, राजगृहर्मे

बौद्रॉकी पहली सभा राजगृहमें बौद्दोंकी दूसरी सभा 330 भारतपर सिकन्दरकी चड़ाई 230

वैविलनमें मिरन्द्रका देहान्त २१६ चन्द्रगुप्तके दर्गासे मेगा-289-413 स्थनोजका निवास

अशोहका राज्यारंभ 414 अशोकका राज्यानियेकोत्सव 212 परनेमें बोद्रॉकी तीसरी सभा 162

विक्सान्द्रमे

शालिबाइन सवत्का दार्शन, बी-134 चौंडो चौधी सभा (किसी किमीडे भवसे १९७ ;

४५६ फाहियानका भारत-प्रवेश

१६३ ह्रपंबर्ज्ज नका राज्यारम्य ६६९ द्वियान्या राज्याभिषेकोत्सव

शिलादित्यके समय बीव्धमंकी 173 यभा

सिन्धरर अबुल ( मुद्दानव बीन ) कातिमको चग्नाई

१०३६ गञ्जीपा जनगणका आक्रमच १०५४ सुबुखगोनको सृत्यु

१०६५ सहसूद स्वनबीका छटबी बाद्य नगः

१०८६-८२ नहसूद गुजनबोका मोल-

हर्वा भाकनय

पदमिनीके लिये अलाउद्दीनका 1360 चित्तौड़पर आफमच

१४५५ तेमुरकी चड़ाई १४०४ से १५८२ वाहमनी राज्य चैतन्यका जन्म 1483

पानीपतका पहिला युद \$3P8

दादुका जन्म 1901 पानीपतका दुसरा युद्ध 1513

( भावच गुस्ता सणमी ) इतन 1434

घाटका युद्ध

स्वामी रामदा यहा जन्म \$863 शिवाबीका जन्म 1668

मैहरके राजा कान्तिहेवका 1644 राज्या भिषेड

सिंहगढ़ विजय 1353

औरंगजेषका दक्षिण भारतपर 1:85 भाक्रमप

सभादत सो अवयका नवाब 1339 मुशिद दुलीखांको मृत्यु 5297

नादिर शाहका आक्रमण

१७९८-१८१२ अखीवदींसी, बगाएड नदाव

१८०० बंशास्त्रर मृ । पेशवाद्ये चदांई भइमद्शाद भनव्दालोका पहिल

भाकतन ( सेन् एके भनुसार ) भइनद्यादका दुमरा भाकनर 8524

\$633 दा वीमरा भारतय 5 < 5 % प्तामीकी खड़ाई

भइनद शहरा चौपा आक्रम 6633

₹€₹€ पानीवतका वीसरा यह

1641 दस्मरका पुद

बवासका दुविश्व 3636

राष-दासे अब बोबी मान्य 1653 रेतुवेदिय दृस्ट रास हुआ 141-

| ्रें चित्र-सूची।                                                                                                     |             |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| े १ वेदोंके समयका मारत                                                                                               | ão.         | 30         |
| 🕄 २ रामायण और महामारतके समयका भारत                                                                                   | - 11        | 38         |
| ुर्दे १ वहांक समयका मारव<br>द्वे २ रामायण जीर महाभारतके समयका भारत<br>द्वे ३ बौद्ध भारत :<br>- दे ४ श्वरोक साम्बान्य | 55          | 80         |
| -5 ४ असोक साम्राज्य                                                                                                  | 13          | . 88       |
| 🧐 ५ अकवरके समयका भारत                                                                                                | . 23        | 96         |
| ूरे ६ मराठा संधराज्यका मानचित्र                                                                                      | 12          | २०८        |
| र्ध्वे ७ संबत् १९१३ का भारत                                                                                          | 33          | Que!       |
| र्र्थ ८ वर्तमान भारत (रंगीन)                                                                                         | परि         | राष्ट्रमें |
| द्भ व नराज संवर्धका मातव<br>द्भ ७ संवत् १९१३ का मारव<br>१ ८ वर्षमान भारव ( रंगीन )<br>द्भ ९ सम्राद् वर्षातीर         | ão          | 99         |
| े १० सम्राट साहजर्रों<br>संस्थान कार्या के किया कार्या क्षेत्रकार कार्या करने                                        | go<br>Livia | 80         |
| 1. 在 B A A 在 B 在 B A B B B B B B B B B B B                                                                           | . 25. Jan   | m.m.,      |

